# गीता-निबन्धावली

#### श्रोहरिः

# विषय-सूची

| ं विपय                                           |           | 58     |
|--------------------------------------------------|-----------|--------|
| १गीताके श्रनुसार जीवन्सुक्तका स्वरूप             | •••       | ş      |
| २ जीव, ईश्वर ग्रौर ब्रह्मका भेद                  |           | =      |
| ३ – गीताके ग्रनुसार कर्म, विकर्म श्रौर श्रकर्मका | स्वरूप    | 9=     |
| ४चर, श्रचर और पुरुपोत्तम                         | •••       | २३     |
| ४गीता मायावाद मानती है या परि <b>ग्</b> णामवोद   | •••       | 35     |
| ६ ज्ञानयोग श्रादि शन्दोंका पृथक् पृथक् श्रयोंमें | प्रयोग    | ३१     |
| ७—गीतामें भक्ति                                  | •••       | ષ્ટ્રક |
| =गीता-सम्बन्धी प्रश्नो <del>प</del> र            | •••       | १२     |
| ६ —गीता-सम्बन्धी प्रश्नोंका उत्तर                | •••       | ξĘ     |
| a o — गीताका उपदेश                               | •••       | ডভ     |
| १श् <del>ठोक स</del> ूची                         | . <b></b> | =4     |
| १२                                               |           | ===    |

#### **क्ष श्रीहरिः** श्र

## गीता-निबन्धावली

्रमूकं करोति वाचाछं पङ्गुं सङ्घयते गिरिम् । यरक्रपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्॥

वास्तवमें गीताके तास्विक विषयोंपर मगवान्का क्या आशय है, इसका प्रतिपादन करना कोई साधारण बात नहीं है । मेरी तो बात ही क्या है, बड़े-बड़े विद्वान् भी इन विषयोंमें मोहित हो जाते हैं । इस अवस्थामें मगवान्का आशय अमुक ही है यों निश्चितरूपसे कहना एक प्रकारसे अपनी बुद्धिका परिचय देना है । तथापि छोग अपने-अपने मार्वोके अनुसार अनुमान छगाया ही करते हैं, इसी न्यायसे में भी अपना अनुमान आप छोगोंकी सेवामें उपस्थित कर देता हूँ । वस्तुतः अपनी दिच्य वाणीका यथार्थ रहस्य तो मगवान् ही जानते हैं । (1)

गीताके अनुसार जीवन्मुक्तका स्वरूप आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखंबायदिवादुःखंस योगी परमोमतः॥

(गीता ६ । ३२ )

'ह अर्जुन ! जो योगी (जीवन्मुक्त ) अपना साददयतासे सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और मुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखना है. वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया है।'

गीनाके अनुसार जीवन्मुक्त वही है, जिसका सर्वदा, सर्वथा, स्वंत्र समभाव है। जहाँ-जहाँपर मुक्त पुरुषका गीतामें वर्णन है, वहाँ समताका ही उल्लेख पाया जाता है। गीताके अनुसार जिसमें समता है वही स्थितप्रक्ष, ज्ञानी, गुणातीत, भक्त और जीवन्मुक्त है। ऐसे जीवन्मुक्तमें रागद्देषरूपी विकारोंका अस्यन्त अमात्र होता है, मान-अपमान, हानि लाम, जय-पराजय, शत्रु-मित्र, निन्दा-स्तुति आदि समस्त द्वन्दोंमें वह समतायुक्त रहता है। अनुकूष्ट या प्रतिकृष्ट परिस्थिति अथवा घटना उसके ब्रह्मभूत दृदयमें किसी प्रकारका भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। किसी भी काल्में किसीके साथ किसी प्रकारसे भी उसकी साम्य-स्थितिनें परिवर्तन नहीं होता। निन्दा करनेवालेके प्रति उसकी द्वेष या वैर-बुद्धि और स्तुतिं करनेवालेके प्रति राग या प्रेम-बुद्धि

नहीं होती । दोनोंमें समान द्वति रहती है । मूढ़ अज्ञानी मनुष्य ही निन्दा सुनकर दुखी और स्तुति सुनकर सुखी हुआ करते हैं । सान्त्रिक पुरुष निन्दा सुनकर सावधान और स्तुति सुनकर लक्जित होते हैं । पर जीवन्मुक्तका अन्तःकरण इन दोनों भावोंसे शून्य रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टिमें एक सिचदानन्दधन परमात्माके अतिरिक्त अपनी भी मिन्न सत्ता नहीं रहती, तव निन्दा-स्तुतिमें उसकी मेदबुद्धि कैसे हो सकती है ? यह तो सक्को एक परमात्माका ही स्वरूप समझता है ।

> यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ (१३।३०)

'जिस समय यह पुरुष भूतोंके पृथक् पृथक् भावोंको एक परमात्माके सङ्गल्पके आधारपर स्थित देखता है तथा उस परमात्माके सङ्गल्पके ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है उस समय वह सिचदानन्दघन ब्रह्मको ही प्राप्त होता है।' इसिट्टिय उसकी वुद्धिमें एक परमात्माके सिवा अन्य कुछ रह ही नहीं जाता। छोकसंग्रह और शालमर्यादाके छिये सबके साथ यथायोग्य वर्ताव करते हुए भी, व्यवहारमें बड़ी विष्मता प्रतीत होनेपर भी उसकी समझुद्धिमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसीसे भगवान्ने कहा है—

> विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गर्वि हस्तिनी। शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥ (४। १८)

'वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डांटमें भी समभावसे देखनेवाले ही होते हैं।" इस श्लोकसे व्यवहारका मेद स्पष्ट है। यदि केवल मनुष्योंकी ही वात होती तो व्यवहार-भेदका खण्डन भी किसी तरह खींचतान कर किया जा सकता, परन्तु इसमें तो ब्राह्मणादिके साथ क्रते आदि पश्चओंका भी समावेश है । कोई भी विवेकसम्पन पुरुष इस श्लोकमें कथित पाँचों प्राणियोंके साथ न्यवहारमें समताका प्रतिपादन नहीं कर सकता । मनुष्य और पशुकी वात तो अलग रही, इन तीनों पशुओंमें भी न्यवहारकी बड़ी भारी भिन्नता है। हाथीका काम कुत्तेसे नहीं निकलता । गौकी जगह कुतिया नहीं रक्खी जाती । जो छोग इस श्लोकसे व्यवहारमें अमेद सिद्ध करना चारते हैं, वे वस्तुतः इसका मर्म नहीं समझते। इस ख्लोकमें तो सनदर्शी जीवन्मुक्तकी आध्यात्मिक स्थिति वतळानेके ळिये ऐसे पाँच जीवोंका उल्लेख किया गया है जिनमें व्यवहारमें बड़ा भारी · मद है और इस मेदके रहते भी ज्ञानी सबमें उपाधियोंके दोषसे रहित सम ब्रह्मको देखता है। यद्यपि उसकी दृष्टिमें किसी देश. दाल, पात्र या पदार्थमें कोई भेंदबुद्धि नहीं होती, तथापि वह व्यवहारमें शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार मेद-बुद्धिवाळोंको विपरीत मार्गसे बचानेके छिये आसक्तिरहित होकर उन्हींकी भाँति न्याययुक्त व्यवहार करता है (गीता ३ | २५-२६ ) क्योंकि

श्रेष्ठ पुरुषोंके आदर्शको सामने रखकर ही अन्य लोग व्यवहार किया करते हैं—

> यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते छोकस्तद्जुवर्तते॥ (३।२१)

'श्रेष्ठ पुरुप जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उस उसके ही अनुसार वर्तते हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, अन्य छोग भी उसीके अनुसार वर्तते हैं।'

वास्तवमें ज़ीवन्मुक पुरुपके छिये कोई कर्तव्याकर्तव्य या विधिनिपेध नहीं है, तथापि छोकसंग्रहार्य, मुक्तिकामी पुरुषोंको असत्-मार्गसे बचानेके छिये जीवन्मुक्तके अन्तः करणद्वारा कर्मोंकी स्वामाविक चेष्टा हुआ करती है। उसका सबके प्रति समान सहज प्रेम रहता है। सबमें समान आत्मबुद्धि रहती है। इस प्रकारके समतामें स्थित हुए पुरुष जीते हुए ही मुक्त हैं। उनकी स्थिति बतलाते हुए भगवान् कहते हैं—

> न प्रहृष्येतिप्रयं प्राप्य नोहिजेत्प्राप्य चाप्रियम्। ित्थरचुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्वब्रह्मणि स्थितः॥ (४।२०)

जो पुरुष प्रियको अर्थात् जिसको छोग प्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रियको अर्थीत् जिसको लोन अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्देगवान् न हो, ऐसा स्थिरबुद्धि संशयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सिचदानन्दघन परमात्मामें एकीगावसे नित्य स्थित है।' सुख-दु:ख, अहन्ता, ममता आदि-के नातेसे भी वह सबमें समबुद्धि रहता है। अज्ञानीका जैसे व्यष्टि-शरीरमें आत्मभाव है, वैसे ही ज्ञानीका समष्टिरूप समस्त संसारने हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे दूसरेके दर्दका दर्दके रूपमें ही अनुभव होता है। एक अंगुलीके कटनेका अनुभव दूसरी अंगुलीको नहीं हो सकता, परन्तु जैसे दोनोंका ही अनुभव आत्माको होता है. इसीप्रकार ज्ञानीका आत्मरूपसे सवमें समभाव है। यदि ब्राह्मण, चाण्डाल और गौ, हाथी आदिके वाह्य शारीरिक खानपान आदिमें सनान व्यवहार करनेको ही समताका आदर्श समझा जाय तो यह आदर्श तो बहुत सहजमें ही हो सकता है। फिर मेदामेदरहित आचरण करनेवाले पशुमात्रको ही जीवन्मुक्त समझना चाहिये । भाचाररहित मनुष्य और पशु तो सवके साथ स्वाभाविक ही ऐसा व्यवहार करते हैं और करना चाहते हैं, कहीं रुकते हैं तो भयसे रुकते हैं। पर इस समवर्तनका नाम ज्ञान नहीं है। आज-कल कुछ छोग सिद्धान्तकी दृष्टिसे भी समवर्तनके व्यवहारकी व्यर्थ चेष्टा करते हैं, परन्तु उनमें जीवन्मुक्तिके कोई लक्षण नहीं देखे जाते । अतएव गीताके समदर्शनका सबके साथ समवर्तन करनेका अभिप्राय समझना अर्थका अनर्थ करना है। ऐसी जीवन्मुक्ति तो प्रत्येक मनुष्य सहजमें ही प्राप्त कर सकता है। जिस जीवन्मुक्तिकी शाखोंमें इतनी महिमा गायी गयी है और जिस स्थितिको प्राप्त करना महान् कठिन माना जाता है, वह क्या इतनेसे उच्छूङ्कल समवर्तनसे ही प्राप्त हो जाती है! वास्तवमें समदर्शन ही यथार्थ ज्ञान है। समवर्तनका कोई महत्त्व नहीं है। यह तो मामूली कियासाध्य वात है, जो जङ्गली मनुष्यों तथा पशुओंमें प्रायः पायी जाती है।

गीताके समदर्शनका यह अभिप्राय कदापि नहीं है। शत्रु-मित्र, मान-अपमान, जय पराजय, निन्दा-स्तुति आदि समदर्शन करना ही यथार्थ समता है।

यह समता ही एकता है । यही परमेश्वरका स्वरूप है । इसमें स्थित हो जानेका नाम ही ब्राह्मीस्थिति है । जिसकी इसमें गाढ़ स्थिति होती है उसके हृदयमें सास्विकी, राजसी, तामसी किसी भी कार्यके आने जानेपर किसी भी कार्व्य कभी हर्ष-शोक और राग-द्रेपका विकार नहीं होता । इस समबुद्धिके कारण वह अपनी स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता । इसीसे उस धीर पुरुषको स्थितप्रइ कहते हैं । किसी भी गुणके कार्यसे वह विकारको प्राप्त नहीं होता, इसीसे वह गुणातीत है, एक ज्ञानस्र स्थिप प्रमारमामें नित्य स्थित है, इसीसे वह ज्ञानी है । परमारमा वासुदेवके सिवा कहीं कुछ भी नहीं देखता, इसीसे वह मक्त है । उसे कोई

कर्म कभी बाँध नहीं सकते इसीसे वह जीवन्मुक्त है। इच्छा, भय और क्रोधका उसमें अत्यन्त अभाव हो जाता है। वह मुक्त पुरुष लोकदृष्टिमें सब प्रकार योग्य आचरण करता हुआ प्रतीत होनेपर भी, उसके कार्योमें अज्ञानी मनुष्योंको भेदकी प्रतीति होनेपर भी, वह विज्ञानानन्द्धन परमात्मामें तद्वुप हुआ उसीमें एकीभावसे सदा सर्वदा स्थित रहता है। उसका वह आनन्द नित्य ग्रुद्ध और बोधखरूप है, सबसे विलक्षण है! लोकिक बुद्धिसे उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता।

( ? )

जीव, ईश्वर और ब्रह्मका भेद उपद्रशासुमन्ता च भर्ता भोका महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युको देहेऽस्मिन्पुरुपः परः॥ (गी०१३।२२)

'वात्तवमें यह पुरुष देहमें स्थित हुआ भी पर (त्रिगुणमयी मायासे सर्वया अतीत) ही है। केवल साक्षी होनेसे उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सवको धारण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मादिका भी स्वामी होनेसे महेखर और गुद्ध सिबदानन्द्यन होनेसे परनात्मा है, ऐसा कहा गया है।'

पण्डितजन कहते हैं कि गीताके सिद्धान्तानुसार ब्रह्म,

ईश्वर और जीवमें कोई मेद नहीं है। उपर्युक्त श्लोकसे यह स्पष्ट है कि यह परपुरुष परमात्मा ही भोगनेके समय जीव, सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहारके समय ईश्वर और निर्विकार अवस्थामें ब्रह्म कहा जाता है। इस स्लोकमें भोका शब्द जीवका ? उपद्रष्टा. अनुमन्ता, भर्ता और महेश्वर शब्द ईश्वरके एवं परमात्मा शुद्ध ब्रह्मका वाचक है। परमपुरुषके विशेषण होनेसे सब उसीके रूप हैं । इन्हीं तीनों रूपोंका वर्णन आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके सात प्रश्नोंमेंसे तीन प्रश्नके उत्तरमें आया है। अर्जुनका प्रश्न था कि 'कि तद्वस' 'वह ब्रह्म क्या है ?' इसके उत्तरमें भगवान्ने कहा 'अक्षरं वहा परमं' 'परम अविनाशी सचिदानन्दघन परमात्मा ब्रह्म है।' 'कि अध्यातमं' 'अध्यात्म क्या है !' के उत्तरमें 'स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते' 'अपना भाव यानी जीवात्मा' और कः अधियज्ञः ' 'अधियज्ञ कौन है !' के उत्तरमें 'अधियज्ञी ऽहमेवात्र' 'में ईश्वर इस शरीरमें अधियज्ञ हूँ ।' ऐसा कहा है । इसी बातको अवतारका कारण वतलानेके पूर्वके श्लोकमें मगवान्ने कहा है-

> अजोऽपि सन्नव्ययातमा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्नामधिष्ठाय संभवाम्यातममायया ॥ (४१६)

भैं अविनाशीस्त्ररूप अजन्मा होनेपर भी तथा सव भूतः प्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूँ। अगे चळकर मगवान्ते स्वष्ट कहा है कि मैं जो श्रीकृष्णके रूपमें साधारण मनुष्यसा दीखता हूँ सो मैं ऐसा नहीं, पर असाधारण ईखर हूँ। सम्पूर्ण भूतोंके महान् ईश्वररूप मेरे परमभावको न जाननेवाले मृह लोग ननुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ परमात्माको तुच्छ समझते हैं यानां अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके छिये मनुष्यरूपमें विचरते हुए मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं (९।११) मगवान् श्रीकृष्ण (ईखर) और ब्रह्मका अमेद गीतामें कई जगह बतलाया है।

ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाहमसृतस्याच्ययस्य च। शाध्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च॥ (१२१२०)

'हे अर्जुन ! अविनाशी परम्रक्षका और अमृतका तथा नित्य आमका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका में ही आश्रय हूँ । अर्थात् मृक्ष, अमृत, अन्यय और शास्तत-धर्म तथा ऐकान्तिक क्षुल यह सब मेरे ही नाम हैं, इसल्यि में इनका परम आश्रय हूँ ।' गीताके कुछ इलोकोंसे यह सिद्ध होता है कि जीव ईस्वरसे मिन्न नहीं है। जैसे—

अहमातमा गुडाकेश सर्वभूताशयसितः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ (१०।२०) क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः। (१३।२) 'हे अर्जुन! में सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूं, तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ। सब ( शरीररूप ) क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवात्मा भी मुझको ही ज्ञान। इत्यादि!'

इसके अतिरिक्त यह बतछानेवाले भी शब्द हैं कि एक सिचदा• नन्दघन परमात्माके सिवा और कुछ भी नहीं है। जैसे—ं

> मत्तः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ (७।७)

> तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्णाम्युत्सुजामि च । अमृतं त्रैव मृत्युश्च सदसब्बाहमर्ज्जन ॥ (१।११)

'वासुदेवः सर्वमिति ... ...। '(७,१३६)

'हे धनञ्जय ! मुझसे अतिरिक्त किश्चिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है, यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमें सूत्रके मिणयोंके सदश मुझमें मुँगा हुआ है । मैं ही सूर्यरूप हुआ तपता हूं, मैं ही वर्षाकों आकर्षण करता और वरसाता हूँ, हे अर्जुन ! अमृत और मृख्यु एवं सत् तथा असत् भी सब कुछ में ही हूँ । यह सब कुछ वासुदेव ही है ।' इस प्रकार गीतासे जीव, ईश्वर और ब्रह्मका अमेद सिद्ध होता है ।

युक्तियोंके बल्पर इस रहस्यको समझाना असम्भव-सा ही है। गीतोक्त साधनोंद्वारा परमात्माकी और महान् पुरुषोंकी दयासे ही इसका तस्य जाना जा सकता है। इसीसे यमराजने निवकता-से कहा है—

उत्तिष्ठत जाम्रत प्राप्य वरान्निबोधत।
'उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो।' भगवान्ने भी कहा है——

> तिहिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्लोन सेवया। उपंदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥ (४।३४)

'इसिलिये तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे मली प्रकार दण्डवत्, प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भावसे किये हुए प्रश्नद्वारा उस ज्ञानको जान । वे मर्मको जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे।'

परन्तु इससे यही न मान लेना चाहिये कि गीतामें मेदके प्रतिपादक शब्द ही नहीं हैं। ऐसे बहुत-से स्थल हैं जहाँ मेद-मूलक शब्द पाये जाते हैं। मिन्न मिन्न लक्षणोंसे तीनोंका मिन्न मिन्न वर्णन है। शुद्ध ब्रह्मको मायासे अतीत, गुणोंसे अतीत, अनादि, शुद्ध, वोध-ज्ञान-आनन्दस्ररूप अविनाशी आदि वतल्या है। जैसे——

नेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यद्यात्याऽमृतमञ्जुते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥

( 52152 )

'जो जाननेके योग्य है तथा जिसको जानकर (मनुष्य) परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको में अच्छी प्रकारसे कहूँगा, वह अदिराहित परम ब्रह्म न सत् कहा जाता है और न असत् ही कहा जाता है, वह दोनोंसे अतीत है।' 'असरं ब्रह्म परमं' 'साचिन्यम्, सर्वत्रनम्,' अनिर्देश्यम्, कृटस्यम्, ब्रुवम्, अचलम्, अच्यक्तम्, अब्दरम्, आदि नामोंसे वर्णन किया गया है, ब्रुतियां भी 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'प्रज्ञानं ब्रह्म' आदि कहती हैं।

ईश्वरका वर्णन सृष्टिके उत्पत्ति-पालन-संहारकर्ता और शासनकर्ता आदिके रूपमें किया गया है । यथा—

> मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सत्रराचरम्। हेतुनानेन कीन्तेय जगहिएरिवर्तते॥

> > ( 2150 )

महर्पयः सप्तः पूर्वे चत्वारो मनवस्तया। मञ्जाबामानसा जाता येपां होक इमाः प्रजाः॥ (१०१६)

इंग्बरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारुडानि मायया॥

( १८१८१ )

'हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी माया चराचरसिंदत सर्व जगत्को रचती है। इस हेतुसे ही यह संसार आवागमनरूप चक्रमें घूमता है। सातों महिंप और उनसे भी पूर्वमें होनेवाले चारों सनकादि तथा खायंभुव आदि चौदह मनु मेरेमें भाववाले मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है। हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमोंके अनुसार अमाता हुआ सब भूत प्राणियोंके हदयमें स्थित है।' इसी तरह अ० ४। १३ में 'चातुर्वण्येके कर्ता' अ० ५।२९ में 'सर्वलोकमहेश्वर' अ० ७।६ में 'सम्पूर्ण जगत्के उत्पत्ति प्रलय-रूप'; अ० ११।३२ में 'लोक-संहारमें प्रवृत्त महाकाल' इत्यादि स्ट्रपोंसे वर्णन है।

जीवात्माका भोक्ता, कर्ता, झाता, अंदा, अविनाशी, नित्य आदि लक्षणोंसे निरूपण किया गया है । जैसे—अध्याय २ । १८ में 'नित्य अविनाशी अप्रमेय'; अध्याय १३ । २१ में प्रकृतिमें स्थित गुणोंके भोक्ता और गुणोंके संगसे अच्छी बुरी योनियोंमें जन्म लेनेवाला' अ० १५ । ७ में सनातन अंदा, अ० १५ । १६ में 'अक्षर कूटस्य' आदि लक्षणोंसे वर्णन है ।

इस प्रकार गीलामें अमेद-मेद दोनों प्रकारके वर्णन पाये जाते हैं। एक ओर जहां अमेदकी बड़ी प्रशंसा है, वहां दूसरी ओर (अ०१२।२ में) समुणोपासककी प्रशंसा कर मेदकी महिमा बढ़ायां नयी है। इससे स्वामाविक ही यह शङ्का होती है कि गीतामें मेदका प्रतिपादन है या अमेदका है जब मेद और अमेद दोनोंका स्पष्ट वर्णन मिळता हैं तब उनमेंसे किसी एकको गळत नहीं कहा जा सकता। परन्तु सत्य कभी दो नहीं हो सकते, वह तो एक हो होता है। अतः इस विषयपर विचार करनेसे यही अनुमान होता है कि वास्तवमें जो वस्तु तस्य है उसको न भेद ही कहा जा सकता है और न अमेद ही। वह सबसे विख्कण है, नन-वाणीसे परे है, वह वस्तुस्थित वाणी या तर्क-शुक्तियोंसे समझी वा समझायी नहीं जा सकती, जो जानते हैं वे ही जानते हैं। जाननेवाळे भी उसका वाणीसे वर्णन नहीं कर सकते। श्रुति वाहती है--

नाहं मन्ये सुवेदैति नो न वेदैति वेद च । यो नस्तहेद तहेद नो न वेदैति वेद च ॥ (केन ड०)

जवतका वास्तिविक तत्त्वको मनुष्य नहीं समझ लेता, तव-तक इनका भेद मानकर साधन करना अधिक सुरक्षित और लामदायक है, गीतामें दोनों प्रकारके वर्णनोंसे यह प्रतीत होता है कि दयामय भगवान्ने दो प्रकारके अधिकारियोंके लिये दो अवस्थाओंका वर्णन किया है । वास्तिविक स्वरूप अनिर्वचनीय है। वह अतर्क्य विषय परमात्माकी कृपासे ही जाननेमें आ सकता है। उस तत्त्वका यथार्थरूपसे जाननेका सरल उपाय उस परमात्माकी शरणागित है। इसमें सबका अधिकार है। भगवान्ने कहा है।—

> मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्त्रथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ( ६ । ३२ )

'स्नी, बैश्य और श्र्ह्मादि तथा पापयोनिवाले भी जो कोई होवें वे भी मेरे शरण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त होते हैं।'—

> आगे चलकर भगवान्ने स्पष्ट कह दिया है कि -तमेच शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परांशान्ति स्थानं प्राप्स्यसिशाश्वतम्॥ (१८।६२)

'हे भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी कृपासे ही परमशान्तिको और सनातन परमधामको प्राप्त होगा ।' वह परमेश्वर श्रीकृष्ण ही हैं, इसल्यिये अन्तमें उन्होंने कहा—

> सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं वजः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ (१८। ६६ः)

'सर्व धर्मोको अर्थात् सम्पूर्ण कर्मोके आश्रयको त्यागकर केवल एक मुझ सांचदानन्दधन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, भें तुझको समस्त पापोंसे मुक्त कर दूँगा । तू शोक मत कर ! ः

(३)

रीताके अनुसार कर्म, विकर्म और अकर्मका स्वरूप

कर्मणो द्यपि बोद्धन्यं बोद्धन्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च वोद्धन्यं गहना कर्मणो गतिः॥ (गीता ४। १७)

कर्मकी गित यही ही गहन है, इसीसे भगवान् बड़ा जोर देकर उसे समझनेके लिये कहते हैं और समझाते हैं। यहाँ कर्मकी तीन संज्ञा की गयी है-कर्म, विकर्म और अकर्म। यद्यपि इस वातका निर्णय करना बहुत कठिन है कि भगवान्का अभिप्राय वास्तवमें क्या है, परन्तु विचार करनेपर जो कुछ सनझमें आता है वही लिखा जाता है। साधारणतया विद्वजन इनका स्वरूप यही समझते हैं कि, १-इस लोक या परलोकमें जिसका फल सुखदायी हो उस उत्तम कियाका नाम कर्म है। र-जिसका फल इस लोक या परलोकमें दुखदायी हो उसका

शरणागतिके विषयमें सविस्तर देखना हो तो 'तत्त्वचिन्तामणि' नामक गीता भेससे भकाशित पुस्तकमें देखिये ।

नाम विकर्म है और ३-जो कर्म या कर्मत्याग किसी फलकी जिपितिका कारण नहीं होता उसका नाम अकर्म है। इन तीनोंके रहस्यको समझना इसिलये भी बड़ा कठिन हो रहा है कि हम छोगोंने मन, वाणी, शरीरसे होनेवाली सम्पूर्ण कियाओंको ही कर्म नाम दे रक्खा है, परन्तु यथार्थमें यह वात नहीं है। यदि यही वात होती तो फिर ऐसा कौन-सा रहस्य या जो सर्वसाधारणके समझमें न आता ! भगवान् भी क्यों कहते कि कर्म और अकर्म क्या हैं इस विपयमें बुद्धिमान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं (1कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः।) और क्यों इसे गहन ही क्रींलाते !

इससे यह सिद्ध होता है कि मन, वाणी, शरीरकी स्थूळ किया या अक्रियाका नाम ही कर्म, विकर्म या अकर्म नहीं है। कर्ताके भावोंके अनुसार कोई भी किया कर्म, विकर्म और अकर्मके रूपमें परिणत हो सकती है। साधारणतः तीनोंका भेद इस अकार समझना चाहिये।

#### कर्भ

मन, वाणी, शरीरसे होनेवाली विधिसंगत उत्तम कियाको ही कर्म मानते हैं, पर ऐसी विधिरूप किया भी कर्ताके भावोंकी विभिन्नताके कारण कर्म, विकर्म या अकर्म वन जाती हैं। इसमें भाव ही प्रधान है, जैसे-

- (१) फलकी इंच्छासे श्रुद्ध भावनापूर्वक जो विधिसंगत उत्तम कर्म किया जाता है उसका नाम कर्म है ।
- (२) फलकी इच्छापूर्वक दुरी नीयतसे जो यज्ञ, तप, दान, सेवा आदि रूप विषेय कर्म भी किया जाता है वह कर्म तमागुणप्रधान होनेसे विकर्म यानी पापकर्म हो जाता है। यथा—

सूडब्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम्॥ (१७।१६)

'जो तप गृड़तापूर्वक हठसे मन, वाणी, शरीरकी पीड़ासहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेकी नीयतसे किया जाता है वह तामस कहा गया है।'

(३) क-फछासक्तिरहित हो मगवदर्थ या मगवदर्थण बुद्धिसे अपना कर्तन्य समझकर जो कर्म किया जाता है (गीता ९४ र७-२८; १२ । १०-११ ) मुक्तिके अतिरिक्त अन्य फछोत्पादक न होनेके कारण उस कर्मका नाम अकर्म है । अथवा-

ख-परगारमार्मे अभिन्न भावसे स्थित होकर कर्तापनके अभिमानसे रहित पुरुषद्वारा जो कर्म किया जाता है वह भी मुक्तिके अतिरिक्त अन्य फळ नहीं देनेवाळा होनेसे अकर्म ही है। (गीताः ३।२८;४।८-९;१४।१९)

#### विकर्स

साधारणतः मन, वाणी, शरीरसे हीनेवाले हिंसा, असत्य, चौरी आदि अकर्तव्य या निषिद्ध कर्ममात्र ही विकर्म समझे जाते हैं, परन्तु ने भी कर्ताके भावानुसार कर्म, विकर्भ या अकर्मके रूपमें बदल जाते हैं। इनमें भी भाव ही प्रधान है-

- (१) इहटौिकक या पारलीकिक फलेच्छापूर्वक शुद्ध नीयतसे किये जानेवाले हिंसादि कर्म (जो देखनेमें विकर्भसे लगते हैं) क्रम समझे जाते हैं, (गीता २। ३७)
- (२) बुरी नीयतसे किये जानेवाले निषिद्ध कर्म तो सभी विकर्म हैं।
- (३) आसक्ति और अहंकारसे रहित होकर शुद्ध नीयतसे कर्तिच्य प्राप्त होनेपर किये जानेवाले हिंसादि कर्म (जो देखनेमें विकर्म यानी निषद्ध कभेंसे प्रतीत होते हैं) भी फलोत्पादक न होनेके कारण अकर्म समझे जाते हैं। (गीता २।३८;१८।१७)

#### अकर्म ं

मन, वाणी, शरीरकी कियाके अभावका नाम ही अकर्म नहीं है। क्रिया न करनेवाले पुरुषोंके भावोंके अनुसार उनका क्रिया त्यागरूप अकर्म भी कर्म, विकर्म और अकर्म बना संवेता है। इसमें भी भाव ही प्रधान है।

- (१) नन, वाणी, शरीरकी सब क्रियाओंको त्यागकर एकान्कर्म देठा हुका क्रियारहित साधक पुरुष जो अपनेको सम्पूर्ण क्रियाओंका त्यागी समझता है, उसके द्वारा स्वरूपसे कोई काम होता हुआ न दीखनेपर भी त्यागका अमिमान रहनेके कारण उससे वह 'त्याग' रूप कर्म होता है। यानी उसका वह त्यागरूप अकर्म भी कर्म बन जाता है।
- (२) कर्तन्य प्राप्त होनेपर भय या स्वार्यके कारण, कर्तन्यकर्मसे मुँह नोड़ना विहित कर्मोको न करना और बुरी नीयतसे लोगोंको, ठगनेके लिये कर्मोका त्याग कर देना आदिमें भी स्वरूपसे कर्म नहीं होते, परन्तु यह अकर्म दुःखरूप फल उत्पन्न करता है, इससे इसको दिकर्म या पापकर्म समझना चाहिये। (३।६;१८।७)
- (१) परनात्माके साय अभिन्न भावको प्राप्त हुए जिस पुरुषका कर्तृत्वाभिमान सर्वथा नष्ट हो गया है, ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुषके अन्दर समाधि-कार्ल्य जो क्रियाका आत्यन्तिक अभाव है, वह अकर्म ही पर्यार्थ अकर्म है। (२।५५,५८;६।१९,२५)

उपर्युक्त विशेचनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म, विकर्म और अर्क्षमका निर्णय केवल क्रियाशीलता और निष्क्रियतासे ही नहीं होता । भावोंके अनुसार ही कर्ममें अर्क्षमें कर्म आदि हो जाते हैं। इस रहस्यको तत्त्वसे जाननेवाला ही गीताके मतसे मनुष्योंमें बुद्धिमान्, योगी और सम्पूर्ण कमोंके करनेवाला है।
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः हत्ककर्मकृत्
और वहीं संसार-बन्धनसे सर्वथा छूटता है—
'यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्।'
( ४ )

क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम

सातवें अध्यायके चीथे, पाँचवें और छठें छोकोंमें 'अपरां' 'परा' और 'अहं' के रूपमें जिस तत्त्वका वर्णन है, उसीका तेरहवें अध्यायके पहले और दूसरे छोकमें 'क्षेत्र' 'क्षेत्रइ' और 'माम्' के नामसे एवं पन्द्रहवें अध्यायके सोछह और सतरहवें छोकमें 'क्षर' 'अक्षर' और 'पुरुपोत्तम'के नामसे है। इन तीनोंमें 'अपरा' 'क्षेत्र' और 'क्षर' प्रकृतिसहित इस जड़ जगत्के बाचक हैं, 'परा' 'क्षेत्रइ' और 'अक्षर' जीवके बाचक हैं तथा 'अहं' 'माम्' और 'पुरुपोत्तम' परमेखरके बाचक हैं।

क्षर-प्रकृतिसहित विनाशी जड़ तत्त्वोंका विस्तार तेरहवें अध्यायके पाँचवें स्ठोकमें है.-

> महाभूतान्यहंकारी बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकंच पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥

आकारा, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीके सूक्ष्म भावरूप पश्च महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूलप्रकृति अर्थात् त्रिगुणमयी माया, (श्रोत्र, त्यचा, नेत्र, रसना, प्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा) दस इन्द्रियाँ, एक मन और पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंके (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) पाँच विषय इस प्रकार चौबीस क्षर तत्त्व है। सातवें अध्यायके चौथे क्षोकर्मे इन्हींका संक्षेप अष्टधा प्रकृति-के रूपने किया गया है-

भूमिरापोऽनलो चायुः संमनो बुद्धिरेव च। अस्कार स्तीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या॥ (७।४)

और भूतोंसहित इसी प्रकृतिका और भी सक्षेपरूप पन्दरहवें अध्यायके सोव्हवें श्लोकमें 'क्षरः सर्वाणि भूतानि' है । या यों सन्ज्ञना चाहिचे कि 'क्षरः सर्वाणि भूतानि' का विस्तार अष्ट्रधा प्रकृति आर उत्तका विस्तार चौवीस तत्त्व हैं । वास्तवमें तीनों एक ही वस्तु हैं । सातवें अध्यायके तीसवें और आठवें अध्यायके पहले तथा चांथे कोकमें 'अध्यायके तीसवें और तरहवें अध्यायके वीसवें कांकके पूर्वाईमें (दस) कार्य, (तेरह) करण, और (एक) प्रकृतिकें नामसे (कार्यकरणकर्नृत्वें हेतुः प्रकृतिकच्यते) एवं चौवहवें अध्यायके तीसरें और चौथे स्ठोकमें 'महद्ववां शब्दसे भी इसी प्रकृतिसहित विनाशी जगत्का वर्णन किया गया है ।

, अक्षर-सातने अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'पराप्रकृति' के नामसे, तेरहवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'क्षेत्रज्ञ' के नामसे और पन्द्रहवें अध्यायके सोल्हवें छोकमें क्ट्रस्थ बार अक्षरके नामसे जीवका वर्णन हैं। यह जीवात्मा प्रकृतिसे श्रष्ठ है, ज्ञाता हैं, चेतन है तथा अक्षर होनेसे नित्य है। पन्द्रहवें अध्यायके सोल्हवें श्लोकमें 'क्ट्रस्थां प्रकृत ज्ञ्यतं' के अनुसार जीवका विशेषण 'क्ट्रस्थ' होनेके कारण कुल सज्जनोंने इसका अर्थ प्रकृति या भगवानकी मायाशक्ति किया है परन्तु गीतामें 'अक्षर' और 'क्ट्रस्थ' शब्द कहीं भी प्रकृतिके अर्थमें व्यवहृत नहीं हुए, बल्कि ये दोनों ही स्थान स्थानमें जीवात्मा और परमात्माके वाचकरूपसे आये हैं। जैसे-

धानविधानतृप्तातमा क<u>ुटस्यो</u> विजितेन्द्रि 'युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः॥ (६।६)

ये त्वक्षरमिनर्देश्यमव्यकं पर्युपासते। सर्वत्रगमचिन्त्यं च क्ष्टरसम्बन्धं ध्रुवम्॥

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। (३। ११)

दूसरी बात यह विचारणीय है कि आगे चलकर अठारहें के कि कि में 'क्षर' से अतीत हूँ और 'अक्षर'

से भी उत्तम हूं। यदि 'अक्षर' प्रकृतिका वाचक होता तो 'क्षर' कीं माँति इससे भी भगवान् अतीत ही होते, क्योंकि प्रकृतिसे तो एरमातमा अतीत हैं। गीतामें ही भगवान्ने कहा है—

> जिमिर्गु णमयैर्भावैरेभिः सर्वभिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेन्यः परमन्ययम् ॥ दैवी होषा गुणसयी मम माया दुरत्यया। (७। १३-१४)

इन श्लोकोंसे सिद्ध है कि प्रकृति गुणमयी है और मगवान् गुणोंसे अतीत हैं। कहीं भी ऐसा बचन नहीं मिळता, जहाँ ईश्वर-को प्रकृतिसे उत्तम बतलाया गया हो। इससे यही समझमें आता है कि यहाँ 'अक्षर' शब्द जीवका वाचक है। मायावद्ध चेतन जीवसे शुद्ध निर्विकार परमात्मा उत्तम हो सकते हैं, अतीत नहीं हो सकते। इसलिये यहाँ अक्षरका अर्थ प्रकृति न मानकर जीव मानना ही उत्तम और युक्तियुक्त है। खामी श्रीधरजीने भी यही क् माना है।

इसी जीवात्माका वर्णन सातवें अध्यायके २९ वें और आठवें अध्यायके पहले तथा तीसरे इलोकमें 'अध्यात्म' के नामसे एवं तेरहवें अध्यायके रलोक १९, २०, २१ में 'पुरुष' शब्दसे हैं । वहाँ सुख-दु:खोंके मोक्ता प्रकृतिमें स्थित, और सदसद् योनिमें जन्म लेनेवाला बतकानेके कारण पुरुष शब्दसे 'जीवात्मा' सिद्ध है। पन्द्रहरें अच्यायके सातवें श्लोकमें 'जीवभूत' नामसे और आठवेंमें 'ईखर' नामसे, चौदहवें अध्यायके तीसरेमें 'गर्भ' और 'बीज' के नामसे भी जीवात्माका ही कथन है। जीवात्मा चेतन है, अचल है, श्रुव है, नित्य है, मोक्ता है, इन सब मार्वोको समझानेके लिये ही भगवान्ने विभिन्न नाम और भावोंसे वर्णन किया है।

पुरुषोत्तम-यह तस्व परम दुविश्वेय है, इसीसे मगवान्ने अनेक भावोंसे इसका वर्णन किया है। कहीं सृष्टिपालन और संहारकत्तिरूपसे, कहीं शासकरूपसे, कहीं धारणकर्चा और पोषणकर्त्ताके मावसे, कहीं पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा अव्यय और ईश्वर आदि नाना नामसे वर्णन है। 'अहं' 'माम्' आदि शब्दोंसे जहाँ तहाँ इसी परम अव्यक्त, पर, अविनाशी, नित्य, चेतन, आनन्द, बोधस्ररूपका वर्णन किया गया है। जैसे—

अहं इस्कास्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा॥
(७।६)
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः।
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय र्थवरः॥
(१४।१०)
अतोऽसि लोके वेदे व प्रथितः पुरुषोत्तमः॥
(१४।१६)
-वेदान्तकृद्धे दिविदेव चाहम्—

( 12114)

#### समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। ( १३।२७ )

उपर्युक्त क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमके वर्णनमें क्षर प्रकृति तो जड़ और विनाशशील है । अक्षर जीवात्मा नित्य, जेतन, आनन्दरूप प्रकृतिसे अतीत और परमात्माका अंदा होनेके कारण प्रमात्मासे अभिन्न होते हुए भी अविद्यासे सम्बन्ध होनेके कारण भिन-सा प्रतीत होता है । ज्ञानके द्वारा अविद्याका सम्बन्ध नाज्ञ हो जाने पर जब वह परमात्माके साथ एकी भावको प्राप्त हो जाता है, तब उसे परमात्मासे भिन्न नहीं कहा जाता अतएव वास्तवमें वह परमात्मासे मित्र नहीं है । पुरुषोत्तम परमात्मा नित्य-मुक्त प्रकृतिसे सदा अतीत, सबका महाकारण अज अविनाशी है। प्रकृतिके सम्बन्धसे उसे भत्ती, भोता, महेश्वर आदि नामोंसे कहते हैं। प्रकृति और समस्त कार्य परमात्मामें केवल अध्यारोपित है। वस्तुत: परमात्माके सिवा अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। इस रहस्यका तत्त्व जाननेको ही परम पदकी प्राप्ति और मुक्ति कहा जाता है। अतः इसको जाननेके छिये विशेष प्रयन्न करना चाहिये | भगवान् कहते हैं--

> तं विद्याद्दुः ससंयोगिवयोगं योगसंक्षितम्। स निश्चयेन योकस्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा॥ (६। २३

जो दु:खरूप संसारके संयोगसे रहित है, जिसका नाम योग

है उसको जानना चाहिये वह परमात्माकी प्राप्तिरूप योग तत्पर-चित्तसे निश्चयपूर्वक ही करना चाहिये।

(4)

## गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद

श्रीमद्भगवद्गीतामें दोनों ही वादोंके समर्थक शब्द मिलते हैं, इससे निश्चयरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि गीताको वास्तवमें कौन-सा वाद खीकार है। मेरी समझसे गीताका प्रतिपाद्य विषय कोई वाद विशेष नहीं है। सचिदानन्दघन सर्वशाक्तिमान् परमात्माको प्राप्त करना गीताका उद्देश्य है। जिसके उपायखरूप कई प्रकारके मार्ग वतलाये गये हैं, जिनमें परिणामवाद और मायावाद दोनों ही आ जाते हैं। जैसे—

अव्यक्ताद्वधक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यकसंद्यके॥
भूतत्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
राज्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे॥
(=। १=-१६)

इसंख्यि वे यह भी जानते हैं, कि सम्पूर्ण दश्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें अन्यक्तसे अर्थात् ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अन्यक्त नामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही लय होते हैं ॥१८॥ और वह ही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो होकर, प्रकृतिके निक्त प्रकृतिके निक्त प्रकृतिके निक्त प्रकृतिके निक्त प्रकृतिके निक्त प्रकृतिके होता है और दिनके प्रवेश-काल्में फिर उत्पन्न होता है, हे अर्जुन ! इस प्रकार ब्रह्माके एक सी वर्ष पूर्ण होनेसे अपने लोकसाहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है ॥१८॥

इन श्लोकोंसे यह स्पष्ट प्रकट है कि समस्त व्यक्त जड़ पदार्थ अन्यक्त समष्टि शरीरसे उत्पन्न होते हैं और अन्तमें उसीमें च्य हो जाते हैं । यहाँ यह नहीं कहा किं उत्पन्न या ख्य होते हुएसे प्रतीत होते हैं, वास्तवमें नहीं होते, परन्तु स्पष्ट उत्पन्न होना अर्थात् उस अन्यक्तका ही व्यक्तरूपमें परिणाम-को प्राप्त होना और दूसरा परिणाम व्यक्तसे पुनः अव्यक्तरूप होना वतलाया है। इन अन्यक्त तत्त्र्वोंका संवात (सूक्ष्म समष्टि) भी नहाप्रख्यके अन्तमें मूळ अञ्यक्तमें विलीन हो जाता है और उसीते उसकी उत्पत्ति होती है। उस मूळ अव्यक्त प्रकृतिको ही भगवान्ने चौदहवें अध्यायके श्लोक ३, ४ में 'महद्ब्रहा' कहा हं। महासर्गकी आदिमें सम्पूर्ण मूर्तियों (शरीरों) की उत्पत्तिमें महद्ब्रक्षको ही कारण वतलाया है । अर्थात् जड्वर्गके विस्तारमें इस प्रकृतिको ही हेतु माना है। गीता अध्याय १३। १९-२० में भी कार्य-करणरूप तेईस तत्त्वोंको ही प्रकृतिका विस्तार बतलाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ देखनें में आता है, सो

क्ष माकाश, वायु, श्रक्षि, जल और पृथ्वी रूप पांच महामृत पर्व शब्द

सव प्रकृतिकां कार्य है। यानी प्रकृति ही परिणामको प्राप्त हुई है। जीवात्मा-सहित जो चतुर्विध जीवोंकी उत्पत्ति होती है, वह प्रकृति और उस पुरुपके संयोगसे होती है। इनमें जितने देह—शरीर हैं, वे सव प्रकृतिका परिणाम हैं और उन सवमें जो चेतन है सो परमेश्वरका अंश है। चेतनरूप वीज देनेवाला पिता भगवान् हैं। भगवान् कहते हैं—

रपर्थं, रूप, रस, गरथ ये पांच विषय इन दराको कार्य कहते हैं। ब्रह्मि, अर्धकार, मन, (अन्तःकरण), कीम, स्वकृ, रसना, नेम्न, प्राय (सानिन्द्रियां) एवं वाणी, हाथ, पैट, उपरय, गुदा (कर्मेन्द्रियां) इन तेरहके समुदायका नाम करख हैं। सांस्यकारिकार्मे कहा है—मूलप्रकृतिरिकृतिगैहदाधाः प्रकृतिविकृतयः सम । पोडशकरख विकारो न प्रकृतिने विकृति पुरुष (सांक्षां) भू प्रकृति-विकृति नहीं दे, महप ब्रायदि सात प्रकृति-विकृति है, सोलह विकार है कीर पुरुष न प्रकृति है न विकृति है।

जन्याकृत सायाका नाम मूल प्रकृति है। यह किसीका विकार न होनेके कारण विकार ने होने कारण विकार ने होने कारण विकार ने होने कारण विकार निकृति नहीं है। ऐसा कहा जाता है। महत्तक (समष्टि शुद्ध ), जहाइ, स्तों को सहम प्रजनमायार थे सात प्रकृति विकृति हैं। मूल प्रकृतिका विकार होने हैं इसी प्रन्य विकारों की उरपति होते। हैं इसीसे प्रन्य है प्रकृति कहते हैं एवं इनसे अन्य विकारों की उरपति होते। हैं इसीसे प्रन्य है पांच हानिहिद्यों, पांच कर्मेन्द्रियां, एक मन और पांच स्थूल सूत ये सीतह विकृति हैं। सात प्रकृति अहहार और तन्मायास हनकी उरपि होने कारण इन्हें विकृति कहते हैं। इनसे आग अन्य किसीकी उत्पत्ति होने कारण इन्हें विकृति कहते हैं। इनसे आग अन्य किसीकी उत्पत्ति सहत्तर महत्त्वस्थ महत्त्वस्थ अहहार, अहहारसे प्रजनमाया, फिर अहहारसे ११ मनेन्द्रियां और प्रजनमासासे प्रदक्ष्य, अहहारसे प्रजनमाया, फिर अहहारसे ११ मनेन्द्रियां और प्रजनमासासे प्रदक्ष्य, अहहारसे प्रजनमाया, फिर अहहारसे ११ मनेन्द्रियां और प्रजनमासासे प्रदक्ष्य स्था प्रमुख प्रमुख स्था । गीताके ११ वें अध्यावके प्रवे स्थीन में प्रायः ऐसा ही वर्णन है।

सर्वयोतिषु कौन्तेय सूर्वयः संभवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजप्रदः पिता॥ (१४१४)

'हे अर्जुन! नानाप्रकारकी सन योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात् इरीर उत्पन्न होते हैं, उन सनकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भको धारण करनेनाली माता है और में बीजको स्थापन करनेनाल पिता हूँ। 'गीतामें इसप्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति प्रकृतिसहित पुरुषका कथन जगह जगह मिलता है, कहीं परमेश्वर-की अध्यक्षतासे प्रकृति उत्पन्न करती है, ऐसा कृहा गया है (९।१०) तो कहीं में उत्पन्न करता हूँ (९।८) ऐसे वचन मिलते हैं। सिद्धान्त एक ही है।

उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यह सारा चराचर जगत् प्रकृतिका परिणाम है। परमेश्वर अपरिणामी है गुणोंसे अतीत है। इस संसारके परिणाममें परमेश्वर प्रकृतिको सत्ता-स्कृति प्रदान करता है, सहायता करता है; परन्तु उसके परिणामसे परिणामी नहीं होता। आठवें अध्यायके २०वें रछोकमें यह स्पष्ट कहा है कि 'अव्यक्त प्रकृतिसे परे जो एक सनातन अव्यक्त परमात्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता अर्यात् वह परिणाम-' रहित एकरस रहता है।' इसीहिये गीताने उसीको समझना यथार्य चतलाया है जो सम्पूर्ण भूतोंके नाश होनेपर भी परमात्माको अविनाशी एकरस समझता है—

> समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यतिस पश्यति॥ ( १३ । २७ )

इससे सिन्ध होता है कि नित्य शुद्ध बोधखख्प परमात्मामें याभी कोई परिवर्तन नहीं होता । वास्तवमें इस परिवर्तनशील संसारका ही परिवर्तन होता है । इसप्रकार गीतामें परिणामबादका समर्थन किया गया है ।

इसके थिपरीत गीतामें ऐसे स्टोक भी बहुत हैं जिनके आधारपर अद्वेत गतके अनुसार ज्याख्या करनेवाले बिद्वान् मायावाद सिद्ध करते हैं। भगवान्ने कहा है—'मेरी योगमायाका आधर्यजनक कार्य देख, जिससे विना ही हुआ जगत् मुझसे परिणामको प्राप्त हुआ-सा दीखता है (न च मत्स्थानि गृतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ९। ५) यानी वास्तवमें संसार मुझ (परमात्मा) में है नहीं। पर दीखता है इस न्यायसे है भी। अतः यह सब मेरी मायाका खेळ है। जैसे रज्जुमें बिना ही हुए सर्प दीखता है बैसे ही बिना ही हुए अज्ञानसे संसार भी भासता है। आगे चळकर भगवान्ने जो यह कहा है कि 'जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरनेवाळा महान् वायु सदा ही आकाशमें

रियत है, बैसे ही मेरे संकल्पद्वारा उत्पत्तिवाले होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हैं, ऐसे जान ।' इससे यह नहीं समझना चाहिये कि आकाशसे उत्पन्न होकर उसीमें रहनेवाले वायुके समान संसार भगवान्में है । यह दृष्टान्त केवल समझानेके लिये हैं । सातवें अध्यायमें भगवान्ने कहा है कि सात्त्विक, राजस तामस भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं परन्तु वास्तवमें उनमें में और वे मुझमें नहीं हैं (न त्वहं तेषु ते मिष ७ । १२)

भीरे अतिरिक्त किश्चिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है' (मचः परतरं नान्यत् किश्चिदित्त घनंत्रय ७।७); 'सव कुछ वाह्यदेव ही है' (वासुदेवः सर्वामिति ७ । १९); 'इस संसार-इक्षका जैसा खरूप कहा है, वैसा यहाँ (विचारकाछमें) पाया नहीं जाता' (न रूपमस्येह तयोपलम्यते) आदि वचनोंसे मायावादकी पृष्टि होती है। एक परमारमाके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ प्रतीत होता है सो केवल मायामात्र है।

इस तरह दोनों प्रकारके बादोंको न्यूनाधिकरूपसे समर्थन करनेवाले वचन गीतामें मिलते हैं । मेरी समझसे गीता किसी बादिविशेषका प्रतिपादन नहीं करती, वह किसी बादके तरवको समझानेके लिये अवतरित नहीं हुई, वह तो सब बादोंको समन्वयं करके ईश्वर-प्राप्तिके मिन्न भिन्न गर्भ वतलाती है । गीतामें दोनों ही बादोंके माननेवालोंके लिये पर्याप्त बचन मिलते हैं, इससे

गीता समीके छिये उपयोगी है। अपने अपने मत और अधिकार-के अनुसार गीताका अनुसरण कर भगवव्याप्तिके मार्गपर आरूढ़ होना चाहिये।

(६) ⋅

# ज्ञानयोग आदि शब्दोंका पृथक् पृथक् अर्थोंमें प्रयोग

श्रीमद्भगवद्गीतामें कई शब्द ऐसे हैं जिनका प्रसंगानुसार मिन्न भिन्न अर्थोंमें प्रयोग हुआ है । उदाहरणार्थ ज्ञान, योग, योगी, युक्त, आत्मा, नहा, अन्यक्त और अक्षरके कुछ भेद प्रमाणसहित बतलाये जाते हैं । एक एक अर्थके लिये प्रमाणमें विस्तार सयसे केवल एक ही प्रसंगका अवतरण दिया जाता है । परन्तु ऐसे प्रसंग प्रत्येक अर्थके लिये एकाधिक या बहुतसे मिल सकते हैं—

#### ज्ञान

'ज्ञान' शब्दका प्रयोग गीतामें ७ सात अर्थेोंने हुआ है जैसे—

- (१) तत्त्वज्ञान—अ० १। ३७-३८—इनमें ज्ञानको सम्पूर्ण कर्मोंके भस्म करनेवाले अग्निके समान और अतुल्नीय पवित्र वतलाया है, जो तत्त्रज्ञान ही हो सकता है।
- (२) सांस्यज्ञान-अ०३।३-इसमें सांख्यनिष्ठामें स्पष्ट 'ज्ञान' शब्दका प्रयोग है।

- (२) परोक्षज्ञान-अ० १२। १२-इसमें ज्ञानकी अपेक्षा च्यान और कर्मफळ-त्यागको श्रेष्ठ वतलाया है, इससे यह ज्ञानं तत्त्वहान नहीं होकर, परोक्षज्ञान है।
- (४) साधनज्ञान-अ० १३।११-यह ज्ञान तत्त्वज्ञानको सर्थस्य परनासमनी प्राप्तिमें हेत् है। इससे साधनज्ञान है।
- (५) निवेकज्ञान—अ० १४।१७—यह सतोगुणसे उत्पन होनेवाला है, इससे त्रिवेकज्ञान है।
- (६) लीकिक ज्ञान-अ०१८।२१-इस ज्ञानसे मनुष्य सत्र प्राणियोंने भिन्न भिन्न भाव देखता है, इसल्यिये यह राजस या लोकिक राज है।
- (७) शास्त्रज्ञान-अ०१८। ४२--इसमें विद्यान शब्द साथ रहनं शीर श्राराणका स्वामायिक धर्म होनेके कारण यह शास्त्रज्ञान है।

## योग

'योग' शब्दका प्रयोग सात ७ अथेंमिं हुआ है ।

- (१) भगवत्-प्राप्तिरूप योग—अ०६।२३ इसके पूर्व श्लोकर्मे परमानन्दकी प्राप्ति और इसमें दुःखोंका अत्यन्त अमाव वतलाया गया है, इससे यह योग परमात्माकी प्राप्तिका वाचक है।
  - (२) ध्यानयोग-अ० ६। १९-वायुरहित स्थानमें स्थित

दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरता होनेके कारण यहं घ्यानयोग है।

- (३) निष्काम कर्मयोग—अ० २। ४८—योगर्मे स्थित होकर आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमें समान बुद्धि होकर कर्मोंके करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम कर्मथोग है।
- ( ४ ) भगवत्-शक्तिह्य योग-अ० ९ । ५-इसमें आश्चर्य-जनक प्रभाव दिखलानेका कारण होनेसे यह शक्तिका वाचक है ।
- (५) मार्कियोग-अ० १४।२६-निरन्तर अन्यमिचार-रूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोग है। इसमें रुपष्ट 'भक्तियोग' शब्द है।
- (६) अष्टाङ्गयोग—अ०८। १२—धारणा शब्द साथ होने तथा मन-इन्द्रियोंके संयम करनेका उल्लेख होनेके साथ ही मस्त कोर्ने प्राण चढ़ानेका उल्लेख होनेसे यह अष्टांगयोग है।
- (७) सांख्ययोग—अ० १३। २४-इसमें सांख्ययोगका स्पष्ट शब्दोंसे उल्लेख है।

### योगी

'योगी' शब्दका प्रयोग नौ ९ अर्थीमें हुआ है ।

(१) ईश्वर-अ० १०।१७-भगवान् श्रीकृष्णका सम्बो-अन होनेसे ईश्वरवाचक है।

- ं: (२) आरमझानी-अ० ६।८ ज्ञान विज्ञानमें तृप्त और स्तर्ण मिट्टी आदिमें समतायुक्त होनेसे आत्मज्ञानीका वाचक है।
- (३) ज्ञानी-भक्त-अ० १२।१८-परमात्मामें मन बुद्धि लगानेवाल होने तथा 'मद्भक्त' का विशेषण होनेसे ज्ञानीभक्तका वाचक है।
- (४) निष्काम कर्मयोगी-अ० ५।११-आसक्तिको त्याग-कर आत्मशुद्धिके छिये कर्म करनेका कथन होनेसे निष्काम कर्मयोगी-का बाचक है।
- (५) सांख्ययोगी-अ० ५।२१-अमेदरूपसे नसकी प्राप्ति इसका फळ होनेके कारण यह सांख्ययोगीका वाच्क है।
- (६) भाक्तयोगी-अ०८।१४-अनन्यचित्तसे नित्य निरुत्तर भगवान्के स्मरणका उक्षेख होनेसे यह भक्तियोगीका वाचक है।
- ' (७) साधकयोगी—अ० ६।४५—अनेक जन्मसंसिद्ध होने-के अनन्तर ज्ञानकी प्राप्तिका उल्लेख है, इससे यह साधकयोगीका वाचक है।
- (८) ध्यानयोगी—अ०६।१०-एकान्त स्यानमें स्थित होकर मनको एकाप्र करके आत्माको एरमात्मामें छगानेकी प्रेरणा होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है।

(९) सकाम कर्मयोगी-अ० ८।२५-वापस छीटनेवाला होनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है।

#### युक्त

'युक्त' शब्दका प्रयोग सात ७ अधीमें हुआ है।

- (१) तत्त्वज्ञानी--अ० ६। ८-ज्ञानविज्ञानसे तृप्तात्मा होनेसे यह तत्त्वज्ञानीका वाचक है।
- (२) निष्काम कर्मयोगी--अ० ५ । १२-कर्मीका फर्ल परमेश्वरके अर्पण करनेवाला होनेसे यह निष्काम कर्मयोगीका याचक है।
- (३) सांख्ययोगी-अ० ५।८-सव कियाओंके होते रहने-पर कर्त्तापनके अभिमानका न रहना वतलाया जानेके कारण सांख्य-योगीका वाचक है।
- (४) ध्यानयोगी—अ० ६। १८-वशमें किया हुआ चित्त परमात्मामें स्थित हो जानेका उद्घेख होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है।
- ( ५ ) संयमी-अ०२ । ६१-समस्त इन्द्रियोंका संयम करके परमात्म-परायण होनेसे यह संयमीका वाचक है ।
- (६) संयोगसूचक-अ०७ । २२-श्रद्धाके साथ संयोगः बतानेवाला होनेसे यह संयोगसूचक है।

(७) *यथायोग्य व्यवहार*-अ०६। १७-ययायोग्य आहार विहार शयन और चेष्ठा आदि छक्षणवाटा होनेसे वह ययायोग्य व्यवहारका वाचक है ।

#### आरमा

'आतमा' शब्दका प्रयोग ग्यारह ११ अर्थीमें हुआ है !

- ( ? ) परमात्मा—अ० ३ । १७—ज्ञानीकी उसीमें प्रीति, उसीमें तृप्ति और उसीमें सन्तृष्टि होनेके कारण परमात्माका बाचक है।
- (२) ईश्वर-अ० १० | २०-सव मृतोंके हृदयमें स्थित होनेसे ईश्वरका वाचक है ।
- (३) शुद्धचेतन अ० १३ | २९ अकर्ता होनेसे शुद्ध चेतनका वाचक है ।
- (१) परमेश्वरका स्वरूप—अ० ७। १८-ज्ञानीको अपना आत्मा वतळानेके कारण वह स्वरूप ही समझा जाता है । इससे स्वरूपका वाचक है।
- ( ५ ) परमेश्वरका साकारस्वरूप-अ० ४ । ७-अवताररूप-से प्रकट होनेका उक्लेख रहनेसे सगुण स्वरूपका वाचक है ।
- (६) जीवात्मा—अ०१६१२१—अघोगितमें जानेका वर्णन होनेसे जीवात्माका वाचक है।

- (७) वृद्धि—अ०१३। २४ (आत्मना) ध्यानके द्वारा इदयमें परमात्माको देखनेका वर्णन है, यह देखना बुद्धिसे ही होता है। अतः यह बुद्धिका वाचक है।
- (८) अन्तःकरण्—अ० १८.। ५१-इसमें 'आत्मानम् नियम्य' यानी आत्माको वशमें करनेका उल्लेख होनेसे यह अन्तः-करणका वाचक है।
- (९) हृदय-अ० १५। ११-इसर्से 'यतन्तो योगिनश्वेन परयन्त्यात्मन्यवस्थितम्' 'योगीजन' अपने आत्मामें स्थित हुए इस् आत्माको यह करते हुए ही तत्त्वसे जानते हैं। आत्मा हृदयमें स्थित होता है, अतः यहाँ यह (आत्मनि) हृदयका बाचक है।
- (१०) *ज्ञारीर-अ०*६।३२ '*जात्मीपम्येन'* अपनी सादश्यतासे छक्षित होनेके कारण यहाँ आत्मा शरीरका बाचक है।
- (११) निजवाचक-अ०६।५-आत्मा ही आत्माका मित्र और आत्मा ही आत्माका शत्रु है, ऐसा उल्लेख रहनेसे यह निज वाचक है।

#### व्रह्म

'ब्रह्म' शब्दका प्रयोग सात ७अथोंमें हुआ है ।

(१) परमात्मा-अ० ७। २९-भगवान्के शरण होकर

जरा-मरणसे छूटनेके लिये यह करनेवाले ब्रह्मको जानते हैं, ऐसा कथन होनेसे यहाँ परमात्माका वाचक है।

- (२) ईश्वर-अ० ५।१०-सन कर्म ब्रह्ममें अर्पण करनेका उक्लेख होनेसे यह ईश्वरका वाचक है।
- (३) ग्रज्ञति—अ० १४। ४—महत् विशेषण होनेसे प्रकृति-का वाचक हैं।
- (४) मह्मा—अ० ८।१७—काल्को अवधिवाला होनेसे यहाँ 'ब्रह्म' शब्द ब्रह्माका बाचक है।
- (५) ओंकार-अ० ८। १३ 'एकाक्षर' विशेषण होने और बचारण किये जानेवाळा होनेसे ओंकारका वाचक है।
- (६) वेद-अ० ३।१५ (पूर्वार्ध) कर्मकी उत्पत्तिका कारण होनेसे वेदका गचक है।
- (७) परमधाम-अ० ८।२४-शुक्क-मार्गसे प्राप्त होनेवाला होनेसे परम धामका वाचक है।

#### अञ्चक्त

'अन्यक्त' शब्दका प्रयोग तीन ३ अथोंमें हुआ है ।

(१) परमात्मा-अ० १२।१-अक्षर विशेषण होनेसे परमात्माका वाचक है।

- (२) शुद्धचेतन-अ० २ । २५ स्पष्ट है ।
- (३) प्रकृति-अ० १३।५ स्पष्ट है।

#### अक्षर

'अक्षर' शब्दका प्रयोग चार अर्थोमें हुआ है।

- (१) परमात्मा—अ० ८ । ३—ब्रह्मका विशेषण होनेसे परमात्माका वाचक है ।
- (२) जीवात्मा—अ० १५। १६—कृटस्य विशेषण होने और अगले क्लोकमें उत्तम पुरुप परमात्माका अन्य रूपसे उल्लेख होनेसे यह जीवात्माका वाचक है।
  - (३) ऑकार-अ० ८। ११ स्पष्ट है।
  - (४) वर्ण-अ० १०।३३ स्पष्ट है।

(0)

## गीतामें भक्ति

श्रीमद्भगवद्गीता एक अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रन्थ है, यह कर्म, उपासना और ज्ञानके तत्त्वोंका मण्डार है। इस बातको कोई नहीं कह सकता कि गीतामें प्रधानतासे केवल अमुक विषयका ही वर्णन है। यद्यपि यह छोटा-सा ग्रन्थ है और इसमें सब विषयोंका स्त्राहरूपसे वर्णन है परन्तु किसी भी विषयका वर्णन स्वल्प होनेपर भी अपूर्ण नहीं है, इसीलिये कहा गया है—

गीता सुगीता कर्तन्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःस्ता॥

इस कथनसे दूसरे शाखोंका निपेध नहीं है, यह तो गीताका सचा महत्त्व वतलानेके लिये है, वास्तवमें गीतोक्त ज्ञानकी उपलब्धि हो जानेपर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता । गीतामें अपने-अपने स्थानपर कर्म, उपासना और ज्ञान तीनोंका विशद और पूर्ण वर्णन होनेके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कौन-सा विषय प्रधान और कौन-सा गौण है सुतराम् जिनको जो विषय विय है-जो सिद्धान्त मान्य है, वहीं गीतामें भासने लगता है। इसीछिये भिन्न-भिन्न टीकाकारोंने अपनी-अपनी भावनाके अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं, पर उनमेंसे किसीको हम असत्य नहीं कह सकते । जैसे वेद परमात्माका निःश्वास है इसी प्रकार गीता भी साक्षात् भगवान्के वचन होनेसे भगवत्-खरूप ही है। अतएव भगवान्की भाँति गीताका खरूप भी भक्तोंको अपनी भावनाके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारसे भासता है। कृपासिन्धु भगवान्ने अपने प्रिय सखा-भक्त अर्जुनको निमित्त वनाकर समस्त संसारके कल्याणार्थ इस अद्भत गीताशासका उपदेश किया है। ऐसे गीताशास्त्रके किसी तत्त्वपर विवेचन करना मेरे-सदश साधारण मनुष्यके लिये वाल-चपलतामात्र है । मैं इस विषयमें कुछ कहनेका अपना अधिकार न समझता हुआ भी जो कुछ कह रहा हूँ सो केवल अपने मनोविनोदके लिये हैं। निवेदन है कि भक्त और विज्ञजन मेरी इस वाल्चेष्टापर क्षमा करें।

गीतामें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों सिद्धान्तोंकी ही अपनी-अपनी जगह प्रधानता है तथापि यह कहा जा सकता है कि गीता एक भक्तिप्रधान प्रन्थ है, इसमें ऐसा कोई अध्याय नहीं, जिसमें भक्तिका कुछ प्रसंग न हो । गीताका प्रारम्भ और पर्यवसान भक्तिमें ही है। आरम्भमें अर्जुन 'शाधि मां त्वां प्रपत्रम्' कहकर भगवान्की शरण प्रहण करता है और अन्तमें भगवान् 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज' कहकर शरणागतिका ही पूर्ण समर्थन करते हैं-समर्थन ही नहीं.समस्त धर्मीका आश्रय सर्वथा परित्यागकर केवल भगवदाश्रय-अपने आश्रय होनेके लिये आज्ञा करते हैं और साथ ही समस्त पापोंसे छुटकारा कर देनेका भी जिम्मा छेते हैं। यह मानी हुई वात है कि शरणागित भक्तिका ही एक खरूप है। अवश्य ही गीताकी भक्ति अविवेकपूर्वक की हुई अन्यभक्ति या अज्ञानप्रेरित आछस्यमय कर्मत्यागरूप जड़ता नहीं है। गीताकी भक्ति क्रियात्मक और त्रिवेकपूर्ण है । गीताकी भक्ति पूर्ण पुरुष परमात्माकी पूर्णताके समीप पहुँचे हुए साधकद्वारा की जाती है। गीताकी भक्तिके छक्षण वारहरें अध्यायमें भगवानने खयं बतलाये हैं। गीताकी भक्तिमें. पापको स्थान नहीं है। वास्तवमें भगवान्का जो शरणागत अनन्य भक्त सब तरफ सबमें सर्वदा भगवान्को देखता है, वह छिपकर भी पाप कैसे कर सकता है ! जो शरणागत भक्त अपने जीवनको परमात्माके हाथोंमें सींपकर उसके इशारेपर नाचना चाहता है उसकेद्वारा पाप कैसे बन सकते हैं ? जो मक्त सब जगत्को परमात्माका

त्वरहप सनदाक्रर सक्की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता है वह निष्क्रिय आकसी कीसे ही सकता है १ एवं जिसके पास परमात्म-स्करपके झानका प्रकास है वह अन्यतममें कैसे प्रवेश कर सकता है १

इतीरे भगवान्ने अर्जुनसे स्पष्ट कहा है-

तल्मात्त्वेषु कालेषु मामनुसर युध्य च। मध्यर्षितमनोवृद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥

युद्ध करो, परन्तु सब समय मेरा (भगवान्का) स्मरण करते हुए और नेरेमें (भगवान्में) अर्पित मन, बुद्धिसे युक्त होकर करो । यही तो निकाम कर्मसंयुक्त भक्तियोग है, इससे निस्सन्देह परमान्माकी प्राप्ति होती हैं। इसी प्रकारकी आज्ञा अ०९। २७ और १८। ५७ आदि स्टोनोंमें दी है।

इत्तवा यह नतल्य नहीं कि केवल कर्मयोग या केवल मित्ती-योगके लिये भगवाग्ने स्कृत-त्ररूपसे कहीं कुछ भी नहीं कहा है। 'क्मेंग्येवाधिकारस्ते 'योगस्यः कुरु कर्माणि' आदि क्लोकोंमें केवल वर्मका और 'मन्मना भव' 'मक्त्या मामिभिजानाति' आदिमें केवल मित्तका वर्णन मिलता है, परन्तु इनमें भी कर्ममें मित्तका और मित्तका कर्मने अन्योन्पाश्चित सम्बन्ध प्रच्छक है। समत्वरूप योगमें स्थित होकर फलका अधिकार ईश्वरके जिम्मे समझकर जो कर्म करता है वह भी प्रकारान्तरसे ईश्वरस्पणक्ए भित्त करता है और मित्ति, पूजा, नमस्कार आदि मगवद्गक्तिपरक क्रियाओंको करता हुआ. मी साधक तत्तत् क्रियारूप कर्म करता ही है। साधारण संकामक कर्मीमें और उसमें भेद इतना ही है कि सकाम-कर्मी कर्मका अनुष्टान सांसारिक कामनासिद्धिके लिये करता है और निष्काम-कर्मी भगवत्-प्रीत्यर्थ करता है । स्वरूपसे कर्मत्यागको तो गीताने निन्दा की है और उसे तामसी त्याग वतलाया है । (गीता १८।७) एवं गीता अ० ३ स्त्रोक ४में कर्मत्यागसे सिद्धिका नहीं प्राप्त होना कहकर अगले स्त्रोकमें स्वरूपसे कर्मत्यागको अशक्य भी वतलाया है । अत्रुप्य गीताके अनुसार प्रधानतः अनन्यभावसे भगवान्के स्वरूपमें स्थित होकर भगवान्की आज्ञा मानकर मगवान्के लिये मन, वाणी, शरीरसे स्ववर्णानुसार समस्त कर्मोक्ता आचरण करना ही भगवान्की भक्ति है और इसीसे परमसिद्धिक्ष्प मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है । भगवान् घोपणा करते हैं—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमस्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥

, जिस परमात्मासे सर्व भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत् न्याप्त है, उस परमेश्वरको अपने स्वामाविक कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त होता है।

इसप्रकारके कर्म बन्धनके कारण न होकर मुक्तिके कारण ही होते हैं। इनमें पतनका डर बिल्कुल नहीं रहता है। मगवान्ते साधकको मगवछाप्तिके लिये और साधनोत्तर सिद्धकाल्में ज्ञानीको भी लोकसंग्रह यानी जनताको सत्मार्गपर लानेके लिये अपना उदाहरण पेशकर कर्म करनेका आज्ञा दी है। यद्यपि उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं है। "तस्य कार्य न विद्यते"।

इसके सिया अर्जन क्षत्रिय, गृहस्थ और कर्मशील पुरुष थे, इसरिये भी उन्हें इससिक्षित निक्त करनेके लिये ही विशेषरूपसे कहा है और बास्तवमें सर्वसाधारणके हितके लिये भी यही आवश्यक है । संसारमें तमोगुण अधिक छावा हुआ है । तमोगुणके कारण होग भगवत्तरवसे अनुभिन्न रहकार एकान्तवासमें भजन, ध्यानके वहाने नींद्र, आएस्य और अकर्गण्यताके शिकार हो जाते हैं। ऐसा देखा भी जाता है कि कुछ छोग 'अब तो हम निरन्तर एकान्तमें रएकर भजन, ध्यान ही किया करेंगे' कहकर कर्म छोड़ देते हैं, परन्त थोड़े ही दिनोंमें उनका मन एकान्तसे हट जाता है । कुछ होग सोनेगें समय विताते हैं. तो कोई कहने लगते हैं 'क्या करें, ध्यानमें यन नहीं लगता।' फलतः कुछ तो निकम्मे हो जाते हैं और कुछ प्रमादवश इन्द्रियोंको आराम देनेवाले भोगोंमें प्रवृत्त हो वाते हैं। सबे मजन, ध्यानमें लगनेवाले बिरले ही निकलते हैं। एकान्त्रभें निवासकर भजन, ध्यान करना बुरा नहीं है। परन्त यह साधारण बात नहीं है। इसके लिये बहुत अम्यासकी आवश्यकता है और यह अभ्यास कमें करते हुए ही ऋमशः बढाया और गाढ़ विया जा सकता है, इसीलिये भगवान्ने कहा है कि नित्य निरन्तर मेरा स्मरण करते हुए फलासक्तिरहित होकर मेरी आज्ञासे मेरी प्रीतिके लिये कर्म करना चाहिये। परमेश्वरके ध्यानकी गाढ स्थिति प्राप्त होनेमें कमींका संयोग-त्रियोग वाधक साधक नहीं है। प्रीति और सन्ची श्रद्धा ही इसमें प्रधान कारण है। प्रीति और

श्रद्धा होनेपर कमें उसमें वाधक नहीं होते बल्कि उसका प्रत्येक कर्म भगवत्-प्रीतिके लिये ही अनुष्ठित होकर शुद्ध भक्तिके रूपमें परिणत हो जाता है। इससे भी कर्मत्यागकी आवश्यकता सिद्ध नहीं होती। परन्तु इस कथनसे एकान्तमें निरन्तर मिक्क करनेका निपेश्र भी नहीं है।

अधिकारियोंके लिये 'विविक्तदेशसेवित्वम्' और 'अराति-र्जनसंसदि' होना उचित ही है. परन्त संसारमें प्राय: अधिकांश अधिकारी कर्मके ही मिछते हैं। एकान्तवासके वास्तविक अधिकारी वे हैं जो भगवान्की भक्तिमें तल्लीन हैं, जिनका हृदय अनन्य प्रेमसे परिपूर्ण है । जो क्षणभरके भगवान्के विस्मरणसे ही परम व्याकुछ हो जाते हैं, भगवत्-प्रेमकी विह्नलतासे बाह्यज्ञान छप्तप्राय रहनेके कारण जिनके सांसारिक कार्य सचारुक्रपसे सम्पन्न नहीं हो सकते और जिनको संसारके ऐशोआराम भोगके दर्शन-श्रवणमात्रसे ही ताप होने लगता है । ऐसे अधिकारियोंके लिये जनसमुदायसे अलग रहकर एकान्तदेशमें निरन्तर अटल साधन करना ही अविक श्रेयस्कर होता है। ये टोग कर्मको नहीं छोड़ते। कर्म ही इन्हें छोड़कर अलग हो जाते हैं। ऐसे छोगोंको एकान्तमें कभी आलस्य या विषय-चिन्तन नहीं होता। इनके भगवछोमकी सरिनामें एकान्तसे उत्तरोत्तर बाढ़ आती है और बह बहुत ही शीघ्र इन्हें परमात्मारूपी महाससुद्रमें मिलाकर इनका स्वतन्त्र अस्तित्व समुद्रके विशाल असीम अस्तित्वमें अभिनक्षिसे मिला देती है। परन्तु जिन लोगोंको एकान्तमें सांसारिक

विक्षेप सताते हैं वे अधिक समयतक कर्मरहित होकर एकान्तवासके अधिकारी नहीं हैं। जगत्में ऐसे ही छोग अधिक हैं। अधिसंख्यक छोगोंके छिये जो उपाय उपयोगी होता है, प्रायः वहीं वतलाया जाता है, यहीं नीति है। इसिल्यें शास्त्रोक्त सांसारिक कमोंकी गित भगवत्की ओर मोड़ देनेका ही विशेष प्रयक्त करना चाहिये, कमोंको छोड़नेका नहीं।

जपर कहा गया है कि अर्जुन गृहस्य, क्षत्रिय और कर्मश्रील या इससे कर्मकी वात कही गयी है। इसका यह अर्थ नहीं है कि गीता केवल गृहस्य, क्षत्रिय या कर्मियोंके लिये ही है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गीतारूपी दुग्वामृत अर्जुनरूप वत्सके न्याजसे ही विश्वको मिला, परन्तु वह इतना सार्थभोम और सुमधुर है कि सभी देश, सभी जाति, सभी वर्ण और सभी आश्रमके लोग उसका अवाधितरूपसे पानकर अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मगब्रद्धातिमें सबका अधिकार है वैसे ही गीताके भी सभी अधिकारी हैं। अवस्य ही सदाचार, श्रद्धामित और प्रेमका होना आवस्यक है, क्योंकि भगवान्ने अश्रद्धाल, सुनना न चाहनेवाले, आचरणश्रद्ध, मिक्तहीन मनुत्योंमें इसके प्रचारका निपेध किया है। (गीता १८।६७) मगवान्का आश्रित जन कोई भी क्यों न हो, सभी इस अमृतपानके पात्र हैं। (९।३२)

यदि यह कहा जाय कि गीतामें तो सांख्ययोग और कर्मयोग नामक दो ही निष्ठाओंका वर्णन है। भक्तिकी तीसरी कोई निष्ठा

ी नहीं, नन गीताको भक्तिप्रधान थेसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर वह है कि यद्यपि भक्तिकी भिन्न निष्टा भगवान्ने नहीं गर्छ। र्रे परन्त पहले यह समझना चाहिये।कि निष्टा किसका नाम हं और नया यांग और साल्यनिष्टा उपासना विना सम्पन्न हो सकती है ! उपासना-रहित कर्ग जड़ होनेसे कदापि मुक्तिदायक नहीं होते और न उपासना-रहित ज्ञान ही प्रशंसनीय है। गीतामें भिक्त ज्ञान और पार्म दोनोंमें ओतप्रोत है। निष्टाका अर्थ है-परमान्माकं स्वरूपमें स्थिति । यह स्थिति जो परमेश्वरके स्वरूपमें भेदरापसे धोती है, यानी परमेचर अंशी और में उसका अंश हूँ, परमेश्वर सेव्य और में उसका सेवक हैं । इस भावसे परमात्माकी प्रांतिक छिये उसकी आहानसार फटासिक त्यागकर जो कर्म किये जाते हैं उसका नाम है निष्काम कर्मयोगनिष्ठा, और जो सचिदा-नन्द्रधन ब्रह्ममें अभेदरद्वपरें। स्थित है पानी ब्रह्ममें। स्थित रहकर प्रकृतिहार। होनेवाले समस्य कारीका प्रकृतिका विस्तार और माया-मात्र मानयार वास्तवमें एवा साधिदादन्द्यन बसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है यों निश्चय करके जो अभेद स्थिति होती है उसे सांख्यनिष्टा कहते हैं। इन दोनों ही निष्टाओं में उपासना भरी है। अतएव मक्तिको तीसरी स्वतन्त्र निष्ठाके नामसे कथन करनेकी कोई आवःयकता नहीं । इसपर यदि कोई यह कहे कि तब तो निष्काम क्षमेयोग और जानयोगके विना केवल भक्तिमार्गसे परमात्माकी प्राप्ति ही नहीं हो सकती ने यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि भगवान्ने

केवल भक्तियोगसे स्थान-स्थानपर परमात्माकी प्राप्ति होना बतलाया है। साक्षात् दर्शनके लिये तो यहाँतक कह दिया है कि अनन्य भक्तिके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे नहीं हो सकता। (गीता ११। ५४) ध्यानयोगरूपी भक्तिको (गीता १३। २४ में) ध्यानेवात्मानि पश्यानितं कहकर भगवान्ने और भी स्पष्टीकरण कर दिया है। इस ध्यानयोगका प्रयोग उपर्युक्त दोनों साधनोंके साथ भी होता है और अलग भी। यह उपासना या भक्तिमार्ग बड़ा ही सुगम और महत्त्वपूर्ण है। इसमें ईश्वरका सहारा रहता है और उसका वल प्राप्त होता रहता है। अतएव हमलोगोंको इसी गीतोक निष्काम विशुद्ध अनन्य भक्तिका आश्रय लेकर अपने समस्त स्वाभाविक कर्म भगवर्णीत्यर्थ करने चाहिये।

(=)

# गीतासम्बन्धी प्रश्नोत्तर एक सजनके प्रश्न हैं-

- (१) गीता वेदोंको मानती है कि नहीं ? यदि मानती है तो किस दृष्टिसे ? अध्याय २ इलोक ४२, ४५, ४६, ५३ में वेदोंको क्यों नीची दृष्टिसे कथन किया है ?
- (२) गीता वर्णाश्रम-धर्मको मानती है या नहीं ? यदि मानती है तो किसप्रकारसे । यदि नहीं मानती है तो वर्णाश्रम-धर्मको क्यों चाहती है ? अगर मानती है तो सब धर्म छोड़कर अ० १८

के ६६ (श्लोक) का क्या अर्थ है ? जब कि शूद्र और नीच योनियोंको परमगति होना लिखा है ।

- (३) गीता कर्मको मानती है या ज्ञानको, या दोनोंको ? यदि केवल कर्मको मानती है तो ज्ञान निष्फल है, यदि ज्ञानको मानती है तो कर्म निष्फल है, यदि ज्ञानको बताती है तो कर्मको क्यों चाहती है ?
- (४) गीता मृर्तिपूजाको मानती है कि नहीं ! यदि नहीं मानती है तो अ० ९ के २६ वें इलोकका क्या अर्थ है। यदि मानती है तो निर्मुण या समुण !
- (५) गीतामें लिग्ना है कि विना शिष्य वनाये झानका उपदेश नहीं देना चाहिये तो क्या अर्जुन शिष्य थे १ क्या अर्जुनको उपदेश देनेसे झान हुआ ! क्या वे परमपदको प्राप्त हुए !
- (६) गीताको भगवान् कृष्णने अपने मुखारविन्दसे वर्णन किया ह या (उसके) रचयिता कोई और पुरुप थे !

#### उत्तर-

(१) गीता वेदोंको मानती है और उनको बहुत ऊँची दृष्टिसे रेखती है। दूसरे अध्यायके इन रहोकोंमें वेदोंकी निन्दा नहीं की गयी है, केबल भोग-ऐस्वर्य या स्वर्गीदिरूप क्षणमंगुर और विनाशी फल देनेवाले सकाम कर्मोंसे अलग रहकर आत्मपरायण होनेके लिये कहा गया है। भोगोंमें मनुष्यकी स्वामाविक ही प्रवृत्ति रहती है। इसपर यदि 'अमुक्त कर्मसे बहुत धन मिलेगा।' 'अमुक्त कर्मसे मनचाहे बी-पुत्रादि मिलेगे।' 'अमुक्तसे स्वर्गादिकी प्राप्ति होगी।' आदि सुहायने धचन सुननेको मिल जायँ तव तो मनका अपहरण हो जाना अनिवार्य हो जाता है। मोग-लालसा बदकर सुद्धिको खाँबालोल कर देती है। बहुशाखाबाली सुद्धिसे आत्मतत्त्वकी उपल्लिय नहीं होती और उसके हुए बिना दु:खोंसे सदाके लिये सुटकारा नहीं मिलता। इसीसे आगे चलकर नवें अध्यायमें फिर कहा गया है—

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यद्वैरिष्ट्रा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्तन्ति दिञ्यान्दिवि देवभोगान्॥ ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते॥ (९।२०-२१)

'तीनों बेदोंमें विधान किये हुए सकाम क्रमोंको करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले पापोंसे पवित्र हुए जो पुरुप मुझे यहाँद्वारा प्जकर स्वर्गको प्राप्ति चाहते हैं, वे अपने पुण्योंको फल्सक्स्प इन्द्रलोकको प्राप्त होकर स्वर्गमें दिन्य देवताओंके मोगोंको मोगते हैं और उस विशाल स्वर्गलोकको मोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं, इसप्रकार (स्वर्गके साधनरूप) तीनों (ऋक्, यज्ञ, साम) वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मके शरण हुए मोगकामनावाले पुरुष वारम्वार आवागमनको प्राप्त होते हैं।'

तात्पर्य यह कि सकाम कर्ममें छगे हुए पुरुषोंको बारम्बार संसारमें आना-जाना पड़ता है, उन्हें जन्मरूप कर्मफल ही मिलता है । जन्म-मृत्युके चक्रसे उनका पिण्ड नहीं छुटता । इस विवेचनसे यह बतलाना है कि यहाँ बास्तवमें बेदकी निन्दा नहीं है। सकाम कर्म, परम श्रेयकी प्राप्ति नहीं करानेवाले होनेके कारण उन्हें निष्काम कर्म और निष्काम उपासनाकी अपेक्षा नीची श्रेणीका वतलाया है । उनको बुरा नहीं वताया, यह कहीं नहीं कहा कि वैदिक सकाम-कर्मी पुरुष 'मोह*जालसमावृताः*' आसुरी सम्पत्तिवाले पुरुषोंको तरह 'पतन्ति नरकेऽशुची' या 'आसुरी योनिमापत्रा मुढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येन कौन्तेय ततो यान्त्यघमां गतिम्' [१६।२०] अपवित्र नरकमें पड़ते हैं या हे कौन्तेय! वे मृद पुरुप जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त हुए मुझे न पाकर उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं। वल्कि यह कहा है कि वे प्तपाप (देवऋणक्ष पापोंसे मुक्त होकर) स्वर्गकी इच्छासे यज्ञद्वारा भगवत्-पूजा करनेवाले होनेके कारण स्वर्गके दिन्य और विशाल भोगोंको भोगते हैं।

पश्चान्तरमें बेदका महत्त्व प्रकट करनेवाछे अनेक वचन गीतामें मिछते हिं-'कर्म बस्नोद्धवं विद्धि बस्नाक्षरसमुद्धवम्' [२ । १५] 'कर्मको बेदसे और बेदको अक्षर परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान ।' ॐतत्सादिति निर्देशो बस्नणालिविधः स्मृतः । बास्नणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥' [१७।२२] ॐ,तत्,सत् ये ब्रह्मके त्रिविध नाम कहे हैं. सृष्टिकी आदिमें ब्राह्मण 'बेद' और यज्ञादि उसीसे ही रचे गये हैं। इन बचनोंसे बेदकी उत्पत्ति परमात्मासे हुई वतलायी गयी है। 'एवं वहाविधा यज्ञा वितता त्रखणो मस्ते। कर्मजान्विद्धि तानसर्वानेवं ज्ञात्वा विमोध्यसे [ ४ | ३२ ] 'ऐसे बहुत प्रकारके यज्ञ वेद-वाणींमें विस्तार किये गये हैं उन सबको शरीर, मन और इन्द्रियोंके कियाद्वारा ही उत्पन्न होनेवाले जान । इसप्रकार तत्त्वसे जानकर निष्काम कर्मयोगद्वारा संसार-वन्धनसे मुक्त हो जायगा। यहाँ वैदिक क्सोंका तत्त्व समझकर उनके निष्काम आचरणसे साक्षात मोक्षकी प्राप्ति वतंछायी है। 'यदक्षरं नेदिवदी वदन्ति विकान्ति। [८ । ११] 'वेदको जाननेवाले जिस परमात्माको अक्षर (ओंकार नामसे) कहते हैं। इसमें बेदकी प्रशंसा स्पष्ट है। ठींक यहीं बाक्य कठोपनिपदके निम्नलिखित मन्त्रमें है-सर्वे वेदा यत्पद्रमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यहदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संब्रहेण ब्रबीस्योमित्येतत

(बही २।१५)

'''पिनत्रमोकार ऋक्साम यजुरेन च' पिनित्र ओंकार, ऋक्. साम तथा यजुर्वेद में ही हूँ ।' [९।१७] इन बचनोंसे गीता-कार भगवान्ने वेदको अपना स्रह्म माना है । 'छन्दोभिविंविधैः पृथक्।' [१३। ४] विविध वेदमन्त्रोंसे (क्षेत्रक्षेत्रज्ञका तत्त्व) विभागपूर्वक (वर्णित है) कहकर अपने वचर्नोकी पुष्टिमें वेदका प्रमाण दिया है 'बेदैश्व सर्वेरहमेव बेद्यो बेदान्तकृदबेदविदेव चाहम ।

(१५।१५) 'समस्त वेदोंद्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ।' और 'वेदान्तका कर्ता तथा वेदवित् भी मैं ही हूँ।' इन वचनोंसे भगवान्ने अपनेको वेदसे वेद्य और वेदका ज्ञाता बतलाकर वेदकी महान् प्रतिष्ठा स्पष्ट स्वीकार की है इसके सिवा और भी कई स्थल ऐसे हैं जहाँ वेदोंकी प्रशंसा की गयी है।

इससे यह पता लग जाता है कि गीता वेदको नीचा नहीं मानती। गीताने केवल सकाम कर्मको ही निष्कामकी अपेक्षा नीचा वतलाया है। वास्तवमें इसलेक आर परलोकके मोगपदार्थ तो मोक्षसे सदा ही नीचे हैं। स्वयं वेद भी इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करता है। यजुर्वेदके चालीसवें अध्यायमें इसका विवेचन है। कठोपनिषद्के यम-निचकेता-संवादमें प्रेय-श्रेयका विवेचन करते हुए यमराजने मोग-ऐश्वर्यादि प्रेयकी निन्दा और मोक्ष-श्रेयकी बड़ी प्रशंसा की है एवं मोग-ऐश्वर्यमें अनासक्त होनेके कारण निचकेताकी बहुत वड़ाई की है। (कठ व०२। १,२,३) इसी प्रकारकी वात गीतामें है। निष्काम कर्म, निष्काम उपासना और आत्मतत्त्वकी जगह-जगह प्रशंसा करके गीताने प्रकारान्तरसे वेदका ही समर्थन किया है।

(२) गीता वर्णाश्रमको मानती है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और श्रद्ध चारों वर्ण अपने-अपने स्वामाविक वर्ण-धर्मका स्वार्य-रहित निष्काम-मानसे भगवत्-प्रीत्यर्थ आचरण करें तो उनकी मुक्ति . होना गीताको सर्वया मान्य है। गीता अध्याय १८ स्त्रोक ४१ से ४४ तक चारों वर्णीके स्वामाविक कर्म वतलाकर ४५।४६ में उन्हीं स्वामाविक कर्मोसे उनके लिये परम सिद्धिकी प्राप्ति होना वतलाया है और ४७।४८ में वर्णधर्मके पालनपर विशेष जोर दिया है।

गीता जन्म-कर्म दोनोंसे वर्ण मानती है। 'चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मिवमागञ्चः' (४।१३) 'गुण और कर्माके विभागसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शृद्ध मेरेद्वारा रचे गये हैं।' इन वचनोंसे उनका पूर्वकृत कर्मोंके फटन्वरूप गुणकर्मके अनुसार रचा जाना सिद्ध होता है न कि पींछेसे मानना । इसीटिये गीता वर्णवर्मको 'स्वमावन' और 'सहज' (जन्मके साथ ही उत्पन्न होनेवाटा) कर्म कहती है। परमेबरकी शरण होकर कोई भी अपने स्वामाविक कर्म-द्वारा निष्काममावसे उसकी उपासना करके मुक्त हो सकता है। कर्मोंमें भेद मानती हुई भी मुक्तिके सम्बन्धमें गीता सबका समान अधिकार वतवातां है। गीताकी शेषणा है—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वाप्तदं ततम्। स्वकर्मणा तमस्यर्च्य सिद्धं विन्दति मानवः॥ (१८।४६)

मां हि पार्थ व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। लियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तैऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ किं पुनर्याक्षणाः पुण्या भक्ता राजर्ययस्तथा।' व्यनित्यमञ्जलं लोकमिमं प्राप्य भक्तस्व माम्॥ (९। १२-३१) जिस परमात्मासे समस्त भूतों को उत्पत्ति हुई है, जिससे यह सब जगत् न्यात है, उस परमेश्वरको अपने स्वामाविक कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है। 'हे अर्जुन! स्वी, वैश्य और शृद्धादि तथा पाप योनिवाले भी जो कोई होनें वे भी मेरे शरण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त होते हैं फिर पुण्यशील बाह्यण और राजिंध भक्तोंका तो कहना ही क्या है! अतएव त सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर।'

गीता अध्याय १८।६६ में 'सर्वधर्मान्यरित्यज्य' का अर्थ सम्पूर्ण धर्मीका स्वरूपसे त्याग नहीं है । क्योंकि पहले अ० १६। २३-२४ में शास्त्रविधिके त्यागसे सिद्धि, सुख और परमगतिका न होना वतलाकर शास्त्रविधिसे नियत किये हए धर्म-का पालन करना कर्तन्य वतलाया है । अध्याय १८। ४७-४८ में भी स्वधर्म पाडनपर बड़ा जोर दिया है। वहाँ ऐसा प्रतिपादन करके यहाँ सब धर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेकी आजा देना सम्भव नहीं । यदि थोडी देरके छिये मान भी छे कि अपने वचनों-के विरुद्ध यहाँ भगवान्ने स्वरूपसे धर्म छोडनेकी आज्ञा ही दी है तो फिर अ० १८। ७३ में 'कारिय्ये वचनं तव' 'आपकी आज्ञानुसार करूँगा।' कहकर अर्जुनका युद्धरूप वर्णधर्मकाः आचरण करना उससे विरुद्ध पडता है। भगवान्ने सव धर्मोंके त्यागकी आज्ञा दी । अर्जुनने उसे स्वीकार भी कर लिया फिर उसके विरुद्ध अर्जुन युद्ध क्यों करता ! इससे यही सिद्ध होता है: कि मगवान्ने सब धर्मोंके त्यागकी आज्ञा नहीं दी । यहां 'सर्व-धर्मोन्गिरित्यच्य' से उनका यही मतल्य है कि मनुष्यको सब धर्मोका 'आश्रय' छोड़ कर केवल एक परमात्माका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये । धर्मको खरूपसे त्यागकी वात नहीं है । चात है केवल आश्रय (शरणं) के त्यागकी । यह तो वर्ण-धर्मकी वात हुई । वर्णकी मांति आश्रम-धर्मका गीतामें त्यष्ट और विस्तृत वर्णन नहीं है । गौणरूपसे आश्रमको गीताने स्वीकार किया है 'महत्वर्य चरन्ति' 'यत्यो चीतरागाः' (८) ११) 'नपस्विन्यः'। (६) ४६) 'महत्वर्यको चाचरणः करते हैं । आसाकिराहित संत्यासी' नपास्वर्योसे' आदि शब्दोंसे ब्रह्मचर्य, संन्यास और वानप्रस्थका निर्देश किया गया है । गृहस्थका वर्णन तो सप्ट ही है। (३) गीता अधिकारी मेदसे ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों ही निष्ठाओंको मुक्तिके दो स्वतन्त्र साधन मानती है । दोनों ही

निष्काम कर्मयोगी साधनकाल्में कर्म, कर्मफल, परमात्मा और अपनेको भिन्न मिन्न मानता हुआ कर्मोके फल और आसक्तिको त्यागकर ईस्वर-परायण हो, ईक्वरार्णण बुद्धिसे ही समस्त कर्म करता है और ज्ञानयोगी मायाके गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं यों

कार्यपद्धति, उनके मान और पय संबंधा मिन्न मिन्न होते हैं। दोनों निष्ठाओंका साधन एक ही काल्में एक पुरुपद्वारा नहीं

वन सकता।

समझकर देहेन्द्रियोंसे होनेवाली समस्त क्रियाओंमें कर्तृत्वाहङ्कार न रखकार केवल सर्वन्यापी परमात्माके स्वरूपमें ऐक्यमावसे स्थित रहता है।

दोनोंमेंसे किसी भी निष्ठाके अनुसार स्वरूपसे कर्म त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है। उपासनाकी आवश्यकता दोनोंमें है। इस विषयका विस्तृत विवेचन 'गीतोक्त सन्यास' और 'गीतोक्त निष्कामकर्मयोगका स्वरूप' शीर्षक छेखोंमें किया गया है \*।

(४) गीता मृतिप्जाको मानती है, अध्याय ९। २६ और १। २४ के इलोकसे यह प्रमाणित है। अब रही स्वरूपकी बात सो गीताको भगवानके सगुण निर्मुण दोनों ही स्वरूप मान्य हैं। उदाहरणार्थ कुछ इलोक उद्वृत किये जाते हैं—

> अजोऽपि सञ्जयसातमा भूतानामीश्वरोऽपिसन्। प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवास्यातममायया॥ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अस्युत्थानमधर्मस्य तदातमानं सृजास्यहम्॥ परिश्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥

 <sup>&</sup>quot;गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग" लेख पुस्तकाकार भी छंप गया है, गीताप्रेससे मिळ सकता है।

जन्म कर्म च में दि्रव्यमेवं यो बेन्ति तस्वतः। त्यक्तवा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥ (४।६-७-८-९)

वयजानित मां मूहा मानुपीं तनुमाश्चितम् । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ पहं पुष्पं फर्छं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तद्दं भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः॥ मत्मना भव मञ्जूको मद्याजी मां नमस्कुरु । सामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः॥ (९। ११-२६-३४)

भगवान् कहते हैं-भीं अविनाशीस्त्रस्प अजन्मा होनपर
भी तथा सत्र भूत-प्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको
अर्थान करके योगमायासे प्रकट होता हूँ । हे भारत ! जन-जब
धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है तव-तव ही मैं अपने
स्पको प्रकट करता हूँ । साधुपुरुषोंका उद्धार करनेके छिये
और दूषित कर्म करनेवाछोंका नाश करनेके छिये तथा धर्म-स्यापन करनेके छिये मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ । हे अर्जुन !
मेरा वह जन्म और कर्म दिज्य अर्थात् अर्छोकिक है, इसप्रकार
जो पुरुष तत्त्रसे जानता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको
नहीं प्राप्त होता है किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है।'

'सन्पूर्ण भूतोंके महान् ईरंबररूप मेरे परमभावको न जानने-बाले मुढ़लोग मनुष्यका शरीर घारण करनेवाले मुझ परमात्माको तुष्छ समझते हैं अर्थात् अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते हुएको साधारण मनुष्य मानते हैं। पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरेलिये प्रेमसे अर्पण करता है, उस द्यद्ध-वृद्धि निष्कामप्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि में (सगुणरूपसे प्रकट होकर ग्रीतिसहित) खाता हूँ। (तू) मुझमें ही मनवाला हो, मेरा ही भक्त हो, मेरी ही पूजा करनेवाला हो, मुझ वासुदेवको ही प्रणाम कर, इसप्रकार मेरे शरण हुआ त् आत्माको मुझमें एकीमाय करके मुझको ही प्राप्त होगा।'

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्।
पुरुषं शाश्वतं दिन्यमादिदेवमजं विभुम्॥
आहुस्त्वामृपयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा।
असितो देवलो न्यासः स्वयं चैव ब्रवीपि मे॥
किरीटिनं भदिनं चिकणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्।
पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलकंषुतिमप्रमेयम्॥
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिन्लामि त्वां द्रपुमहं तथैव।
तेनेत्र क्रपेण चतुर्भुजैन सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ते॥
(१०।१२:-१३ भौर ११।१७-४६)

अर्जुन कहते हैं:-

'आप परम ब्रह्म, परमधाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन, दिव्य पुरुष, देवोंके भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं वैसे ही देवपि नारद, असित, देवव्यक्षि, महिंव व्यास और खयम् आप भी मेरे प्रति कहते हैं ! आपको में सुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सव तरफसे प्रकाशमान, तेजका पुद्ध, प्रव्यव्ति अग्नि और सूर्यके सहश व्योतियुक्त देखनेमें अतिगहन और अप्रमेयस्वरूप सव ओरसे देखता हूँ। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए तथा गदा और चक्र हाथोमें व्यि हुए देखना चाहता हूँ। अतएव हे विस्वरूप ! हे सहब्वाहो ! आप उस चतुर्सुजरूपसे युक्त होहये अर्थात् चतुर्सुजरूप देखलाइये।

मच्यावेश्य मनी ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ (१२।२)

भगवान् कहते हैं—'धुझमें मनको एकाप्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें छमे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त हुए जो मुझ सगुणरूप परमेश्वरको मजते हैं वे मुझको योगियोंमें भी अति उक्तम योगी मान्य हैं अर्थान् में उन्हें अति श्रेष्ठ मानता हूँ।'

> तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः। विस्सयो मे महान् राजन्हृप्यामि च पुनः पुनः॥ (१८।७७)

राजा धृतराष्ट्रसे सैजय कहते हैं—

'हे राजन् ! श्रीहरिके उस अति अद्भुतं रूपका पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान आश्चर्य होता है और मैं वारम्बार हर्षित होता हूँ ।' उपर्रुक्त स्त्रोक सगुणस्वरूपके प्रतिपादक हैं। नीचे निर्मुणके प्रतिपादक रलोक हैं।

> सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्यमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥

> बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्रुमः॥ (७।१९)

> ष्टव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥

> मया ततिमदं सर्वं जगद्व्यक्रम्तिना।
> मत्स्थानि सर्वभृतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥
> त च मत्स्थानि भृतानि पश्य मे योगमैश्वरम्।
> भृतभृत च भूतस्थो ममातमा भूतमावनः॥

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमन्यकं पर्युपासते। सर्वत्रममचिन्त्यं च क्टस्थमचळं ध्रुवम्॥ संनियम्येन्द्रियशामं सर्वत्रं समगुद्धयः। ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः॥ (१२०१-४)

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। सुक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्॥ समं सर्वेषु भूतेषु तिप्रन्तं परमेश्वरम्।
चितर्यत्स्विनर्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥
यदा भूतपृथामावमेकस्थमनुपश्यति।
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा॥
(१३।१५-२७-३०)

सर्वभूनेषु येनैकं भावमन्ययमीक्षते ! अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्यि सास्विकम् ॥ (१८ । २०)

भगवान् कहते हैं-

'जो पुरुप एकीभावमें स्थित हुआ सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे रिथत मुझ सिंद्दानन्द्धन वाधुदेवको भजता है, वह योगी सव प्रकारसे दर्तना हुआ भी मुझमें ही वर्तता है। क्योंकि उसके अनुभवनं मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। (जो) वहुत जन्मोंके अन्तके जन्में तरवहानको प्राप्त हुआ ज्ञानी सव कुछ वाधुदेव ही है इस-प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अति दुर्जम है। (जो) अञ्यक्त, अक्षर ऐसे कहा गया है उसी अक्षर नामक अञ्यक्त भावको परमगित कहते हैं तथा जिस सनातन अञ्यक्त भावको परमगित कहते हैं तथा जिस सनातन अञ्यक्त भावको प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं वह मेरा परमधाम है। मुझ सिबदानन्दयन परमासासे यह सव जगत् (जल्से वर्फके सहरा) परिपूर्ण है और तब भूत मेरे अन्तर्गत सङ्गरपके आधार स्थित हैं (इसिल्ये वास्तवमें) में उनमें स्थित नहीं हूँ, और (वे) सव भूत मुझरे स्थित नहीं हैं। (किन्तु) मेरी योगमाया और प्रमावको देख (कि)

भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला और भूतोंका उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा (वास्तवमें) भूतोंमें स्थित नहीं है। जो पुरुष इन्द्रिय-समुदायको अच्छी प्रकार वशमें करके मन-बुद्धिसे परे सर्व-न्यापी, अकथनीय स्वरूप, सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी साचिदानन्दघन ब्रह्मको निरन्तर एकीमावसे ध्यान करते हुए उपासते हैं वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत हुए सबमें समान भाववाळे योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं । (परमात्मा) चराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण है, और चर-अचररूप भी (वही) है और वह सूक्ष्म होनेसे अविद्येय है तथा अतिसमीपमें और अतिदूरमें भी वहीं स्थित है। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतोंमें नाशरहित परमेश्वरको समभावसे स्थित देखता है वहीं देखता है। (पुरुष) जिस कालमें भूतोंके न्यारे न्यारे भावको एक परमात्माके सङ्गल्पके आधार स्थित देखता है तथा उस प्रमात्माके सद्धल्पसे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तारं देखता है, उस कालमें (वह) सिचदानन्द्यन ब्रह्मको प्राप्त होता है । जिस ज्ञानसे (मनुष्य) पृथक् पृथक् सव भूतोंमें एक अविनाशी परमात्म-भावको विभागरिहत (समभावसे स्थित) देखता है उस ज्ञानको (तू) सास्विक जान।'

(५) गीतामें ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि बिना शिष्य बनाये झानका उपदेश नहीं करना चाहिये। तथापि अर्जुन तो अपनेको भगवान्का शिष्य मानता भी था 'शिष्यस्तेऽहं शाबि मां तां प्रपत्नम् ।' (२ । ७) 'आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिये' कहकर अर्जुनने शिष्यत्व त्वीकार किया है और भगवान्ने इसका विरोध न कर तथा जगह जगह अर्जुनको अपना इष्ट, प्रिय और भक्त मानकर प्रकारान्तरसे उसका शिय होना त्वीकार किया है। अर्जुनको परम पदकी प्राप्ति हुई शी, इसका उल्लेख महाभारत त्वर्गारोहणपूर्वक चतुर्थ अध्यायमें है।

(६) गीता भगवान्के ही श्रीमुखका वचनामृत है । गीतामें दिनने वचन 'श्रीमगवानुवाच' के नामसे हैं उनमें कुछ तो शृनियोंके प्रायः व्योंके स्या वचन हैं जो अर्जुनको स्लोकरूपमें ही करें गये थे और अवशेप संवाद बोल्चालकी मापामें हुआ या दिसको मगवान् श्रीव्यासदेवने स्लोकोंका रूप दे दिया ।

( )

## गीता-सम्बन्धी प्रश्लोका उत्तर

एक सज्जन लिखते हैं कि भिरी जहाँ तक भावना है, अशान्त व्यक्तिके लिये गीतासे बढ़कर शान्तिप्रदायक कोई प्रन्य नहीं है, त्यापि गीताके श्लोकोंनें कहीं-कहीं पृत्रीपर विरोधारमक भावोंका भान होता है। यद्यपि ऐसा भान होना सुझ-जैसे अल्पकोंका केवल अम भी हो सकता है, परन्तु इस विषयमें गीताके जोंहरियोंके विना जोहर देखे सन्तोय कर लेना अपने आपको और सी अमर्गे रखनेक पापका मागी होना पहेगा, अतः इस

निपयमें कुछ शंकाएँ समाधानार्थ उपस्थित की जाती हैं।' शंकाएँ ये हैं—

(१) गीताके १८ वें अध्यायके स्लोक ५९-६०-६१ में भगवान्ने अर्जुनके हृदयमें ऐसा भाव क्यों मरा कि 'युद्धसे विमुख होनेपर प्रकृति तुम्हारा पिण्ड नहीं छोड़ेगी ?'

(२) उपर्युक्त भाव भरनेसे क्या मनुष्यकी अपने व्यक्तिस्वसे आस्था न उठ जायगी ?

(३) आस्था उठ जानेपर क्या मनुष्य सत्कार्यादिके करनेमें उत्साहरहित नहीं हो जायगा ?

(४)१८ वें अध्यायके ६७ वें श्लोकमें भगवान्ने तपश्चर्यारहित न्यक्तिको 'आत्मविषयक' ज्ञानोपदेश करनेसे मना क्यों किया ?

(५) क्या ६१ वें इलोकमें उपिद्ध 'यन्त्रारुद्धानि मायया' अभक्तोंके विषयमें प्राह्म नहीं है ? यदि नहीं तो क्यों ? और यदि है तो वे नेचारे उपदेशसे बिन्नित क्यों रक्खे गये ? न्यायसे तो ' ज्ञानके अभावमें दिद्ध होनेके कारण ने ही विशेष अधिकारी हैं, किन्तु ऐसा किया नहीं गया।

(६) क्या ऐसा करनेपर भी समदार्शिताकी रक्षा हो सकती है ? शङ्काओंका समाधान

(१) भगवान्ने अर्जुनको अपनी प्रकृतिके वश होकर युद्धमें नियुक्त होनेकी वात बहुत ठीक कहीं है। प्रकृतिका अर्थ यहाँ स्वभाव है । पूर्वकृत पापपुण्यके अनुसार संस्कार वनते हैं, संस्कारोंसे सिक्षत वनता है, सिक्षतके एक अंश-विशेषसे प्रारव्ध बनता है। असंख्य सिक्षत और प्रारव्धके जो समुदाय हैं उन सबके मिछे हुए भावको स्वभाव कहते हैं, इस स्वभावसे स्मृति उत्पन्न होती है और उससे कियाएँ वनती हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार किया करनेमें पुरुष स्वभावके ही अधीन रहना है। ज्ञानीको भी अपने स्वभावानुसार किया करनी पड़ती है। भगवान्ते कहा है—

## सहशं चेष्टते सस्याः प्रकृतेर्शानवानिष्।

अर्थात् ज्ञानवान् भी अपनी प्रकृति (स्वभाव) के अनुसार नेडा करता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि स्वभावमें परिवर्तन नहीं होता, प्रयक्षसे स्वभाव बदल जाता है और स्वभाव बदलनेसे किया भी बदल जाती है। ज्ञानीको हृत्तियोंसे राजस और तामस मार्वोका तो साधन-कालमें ही नाश हो जाता है, उसकी सतोप्रधान वृत्ति होनेसे उसका स्वभाव सात्त्विक व वन जाता है, तदनुसार उसके द्वारा सारी सात्त्विक क्रियाएँ होती हैं। अर्जुनके उस समयके क्षत्रिय स्वभावको जानकर ही मगवान्-ने कहा कि 'प्रकृतिस्तं नियोक्ष्यित' या 'स्वेन स्वभावकेन कर्मणा निषदः अवशः करिष्यासे' 'तुझको क्षत्रियपनकी प्रकृति जवरदस्ती युद्धमें लगा देगी' या 'अपने स्वामाविक कर्मसे वँघा हुआ त् परवश होकर (युद्ध) करेगा। 'इससे यह समझना चाहिये कि जबतक स्वभावनहीं बदलता तबतक उस स्वभावके अनुसार ही क्रियाएँ होती। हैं। परन्तु कोई भी क्रिया मनुष्यको बन्धनकारक नहीं होती, बाँधनेवाले होते हैं 'रागद्वेष' जिनका मनुष्य अपने पुरुषार्थसे नाश कर सकता है। इसीलिये भगवान्ने कहा है-

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वे पौ व्यवस्थिती । तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्धिनी॥ (३।३४)

'इन्द्रिय इन्द्रियके अर्थमें अर्थात् समी इन्द्रियोंके भोगोंमें स्थित जो राग और देष हैं उन दोनोंके वशमें नहीं होवे, क्योंकि वे दोनों ही इस मनुष्यके कल्याण-मार्गमें विष्न डाल्नेवाळे महान् शत्रु हैं।

(२) इन भावोंसे मनुष्यकी अपने पुरुषार्थसे आस्या नहीं उठती। गीतामें यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य पुरुषार्थसे राजसी-नामसी भावोंका दमन कर अपने स्वभावको बदल सकता है, जिससे उसकी कियामें मी परिवर्तन हो जाता है। भगवान्ने जगह-जगह काम-कोधके त्यागकी आज्ञा दी है और त्यागके उपाय मी बतलाये हैं। यह नहीं कहा कि मनुष्य इन कुमावोंको जीत नहीं सकता। स्वाभाविक होनेके कारण अर्जुनके क्षात्र-स्वभावकी किया उस समय नहीं बदल सकती थी, परन्तु अर्जुन राग-देष और काम-कोधसे खूब बच सकता था। युद्धरूपी किया भी

अन्यायपूर्वक हो तो पतन करनेवाली, न्याययुक्त हो तो स्वर्गमें पहुँचानेवाली और निष्काम भावसे भगवदर्थ होनेपर मुक्ति देनेवाली होती है। क्रियाका रूप बदलनेकी आवश्यकता नहीं, कर्ताका भाव बदलना चाहिये, जिसके बदलनेके बह समर्थ माना गया है। राग-देषके नाशसे ही मनुष्यकी क्रिया भगवद्ये हो जाती है। इस राग-देष और उसके स्थूलरूप काम-क्रोधके त्यामके लिये भगवान्ने जगह-जगह उपदेश दिया है और मनुष्यको इसमें सग्ये भी बतलाया है। यथा—

तसास्विमिन्द्रियाण्यादौँ नियम्य भरतप्म। पार्मानं प्रजिह होनं ज्ञानविज्ञाननाशितम्॥ हिन्द्रयाणि पराज्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ पतं बुद्धेः परं बुद्धः संस्तम्यात्मानमात्मना। जिह शत्रुं महायाहो कामस्तं हुरासदम्॥

(\$182,84,88)

इंसलिये हे अर्जुन ! त् पहले इन्द्रियोंको बशामें करके ज्ञान और विज्ञानके नाशं करनेवाले इस (काम) पापीको निश्चय-पूर्वक मार ! (यदि त् यह समझता है कि इन्द्रियोंको रोककर कामरूप वैरीको मारनेकी मेरी शक्ति नहीं है तो यह तेरी मूल है, क्योंकि इस शरीरसे तो ) इन्द्रियोंको श्रेष्ठ, बलबान् और सूक्ष्म कहते हैं, इन्द्रियोंसे श्रेष्ठ मन है, मनसे परे बुद्धि है और बुद्धिसे भी अत्यन्तः श्रेष्ठ आत्मा है । इसप्रकार बुद्धिसे परे अर्थात् सब प्रकार बल्झान् और श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर; बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके है महाबाहो । अपनी शक्तिको समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्नुको मार ।'

- (३) इस शङ्काका उत्तर उपर्युक्त दूसरीके उत्तरमें आ गया है। जब मनुष्य अपने पुरुपार्थसे काम, क्रोधको जीतकर सदाचरणमें प्रवृत्त हो सकता है, तब वह सत्कार्यादिमें उत्साहरहिंत क्यों होने लगा ?
- (४) १८ वें अध्यायक ६१ वें क्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको अपना अतिशय प्रिय बतलाकर उसको 'सर्वगृह्यतम' परम रहस्ययुक्त उपदेश देनेकी प्रतिज्ञा की है। वहुत गृह्य वात बहुत जैंची श्रेणोंके विश्वासपात्र अधिकारी वहीं होता है जो विशेष श्रद्धासम्पन्न परम प्रेमी हो। भगवान्ने शास्त्रोक्त ज्ञानोपदेशके लिये मने नहीं किया है, मने किया है अपने ईश्वरत्व-सम्बन्धी गृप्त रहस्यको प्रकट करनेके लिये। आगे चलकर विश्वासी भक्तोंमें इस रहस्यको अतलानेकी प्रशंसा भी की है। यह मनाही न तो झानोपदेशके लिये है और न ईश्वरत्वी शरणागितिके लिये ही है। त 'मुझमें ही मन लगा, मेरा ही मक्त वन, मेरी ही पृजा कर, मुझे ही नमस्कार कर, तुझे में तार दूँगा, मेरी शरण आ जा, पापोंसे में छुड़ा दूँगा। यानी में जो तेरे सामने श्रीकृष्णके रूपमें स्थित हूँ, वही

साक्षात् सिवदानन्दधन परमात्मा हूँ, दूसरी ओर ताकनेकी आवश्यकता नहीं।' इत्यादि रहस्यकी वार्ते अभक्तोंके सामने न कहनेके लिये भगवान्ने आज्ञा दी है। ईश्वर-शरणागतिकी आज्ञा तो सबके लिये है। जहाँ ६१ वें क्लोकमें यह कहा है कि 'शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको ईश्वर अपनी मायासे भमाता हुआ सब भूत-प्राणियोंके हृदयमें स्थित है' वहीं अगले ६२ के श्लोकमें उस परमात्माके शरण-प्रहण करनेंपर परम शान्ति और शाश्वत परमधामकी प्राप्तिका उक्लेख है।

(५) अतएव १८ वें अच्यायके ६१ वें स्लोकका उपदेश सबके लिये प्राह्म है, इसके लिये कहीं मनाही भी नहीं की है, न इस उपदेशसे कोई विश्वत ही रक्खा गया है, बल्कि यह ईश्वर-शरणागतिका उपदेश तो सबके लिये वतलाया गया है। मगवानने स्वयं कहा है—

श्रिष चैरसुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तन्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ क्षिपं भवति धर्मातमा शम्बच्छान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रति जानीहि न मे मक्तः प्रणश्यति॥ मां हि पार्थं व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्थियो वैश्यास्त्रथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥

( 91, 30-27).

'यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा मक्त हुआ मुझको निरन्तर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है अर्थात् उसने भळीभाँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिये वह शीव्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। हे अर्जुन! त निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। क्योंकि हे अर्जुन! छी, वैश्य और शुद्धादि तथा पापयोनिवाले (चाण्डालादि) भी जो कोई होर्बे वे भी मेरे शरण होकर तो परम गतिको ही प्राप्त होते हैं।'

(६) गीताकी समदर्शितामें कोई हानि नहीं होती, क्योंकि भगवान्ने जो निषेध किया है सो भेद, घृणा या द्वेषादिके हेतुसे नहीं किया है । भेद, घृणा और द्वेषका तो वहाँ सर्वथा अभाव है । अपात्र होनेके कारण जो बात उसपर विशेष प्रभाव नहीं डाल सकती, उसीके लिये निषेध किया है । भगवान्ने यह स्पष्ट ही कहा है—

> समोऽहं सर्वभूतेषु न में हे प्योऽस्ति न प्रियः। ्ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम्॥

'यद्यपि मैं सब भूतोंमें सममावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परन्तु जो मक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं वे मुझमें और मैं भी उनमें (प्रत्यक्ष प्रकट) हूँ।' जैसे स्क्रमरूपसे सब जगह व्यापक हुई भी अग्नि साधनोंद्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होती है, वैसे ही सब जगह स्थित
हुआ भी परमेखर भिक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणमें
प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है। इसमें कोई विषमता नहीं है। जैसे
अग्नि किसीसे यह नहीं कहती कि मैं तेरेद्वारा प्रकट नहीं होती।
जो साधन करता है उसीके सामने प्रकट हो जाती है। इसी
प्रकार ईश्वर भी भजन करनेवालेके अन्तरमें प्रकट होता है।
जैसे भगवान् सूर्यका प्रकाश सब जगह सममावसे रहनेपर भी
दर्पणादि पदार्थ उज्ज्वल होनेसे उसे विशेषरूपसे ग्रहण करते
हैं और सूर्यकान्तमणिसे अग्नि प्रकट हो जाती है। इसमें
सूर्यमें कोई विषमता नहीं है। पात्रकी तारतम्यता है। इसीलिये
पात्रोंकी शक्ति अनुसार ही उनको उपदेश दिया गया है,
उद्देश्य सबका समानरूपसे कल्याण करना ही है।

## ( १० ) गीताका उपदेश

एक सज्जनने कुछ प्रश्न किये हैं । प्रश्नोंका सुवारा हुआ स्वरूप यह है—

(१) मगवान् स्रीकृष्ण पूर्ण-त्रह्म हैं, उनके छिये 'कृष्णस्तु ' मगवान् स्वयम्' कहा गया है, ऐसे साक्षात् ज्ञानस्वरूप परमात्माने उपनिषद्रूपी गायोंसे तत्त्वरूपी दूध किसछिये दोहन किया और क्यों उनका आश्रव छिया ?

- (२) क्या वर्तमान समयके गीता-भक्तोंकी भाँति अर्जुन श्रद्धासम्पन्न नहीं थे १ यदि श्रद्धालु थे तो श्रीभगवान्को उन्हें समझानेके लिये शब्द-प्रमाणका क्यों प्रयोग करना पड़ा और अन्तमें क्यों विश्वरूप दिखलानेकी आवश्यकता हुई १
- (३) अर्जुनको 'गीताका ज्ञान हो गया था' फिर आगे चलकर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि 'हे भगवन्! आपने सख्य भावसे मुझे जो कुछ कहा था, उसे में भूल गया ?' तो क्या अर्जुन प्राप्त-ज्ञांनको भूल गये थे !
- ( ४ ) भगवान् श्रीकृष्णने इसके उत्तरमें कहा कि हि धनझय ! मैंने उस समय योगयुक्त होकर तुमसे वह ज्ञान कहा या, अब पुनः मैं उसे कहनेमें असमर्थ हूँ।' तो क्या सर्वज्ञ मगवान् भी आत्मविस्मृत हो गये थे जिससे उन्होंने पुनः वह ज्ञान कहनेमें अपनी असमर्थता प्रकट की और योगयुक्त होनेका क्या अर्थ है ?
- (५) यदि यह मान लिया जाय कि भगवान् गीताज्ञान अर्जुनको फिरसे नहीं सुना सके, तब फिर ब्यासजीने अनेक दिनों बाद उसे कैसे दुहरा दिया !
- (६) अगर गीता भगवान् श्रीकृष्णके श्रीमुखकी वाणी है तो भगवान् व्यासके इन शब्दोंका क्या अर्घ है जो उन्होंने श्रीगणेशजीके प्रति कहे हैं—

लेखको भारतस्यास्य भव त्वं गणनायक। मयेव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च॥ 'हे गणनायक ! तुम मेरे मनोकल्पित और वक्तव्यरूप इस भारतके लेखक बनो' गीता महाभारतके अन्तर्गत है, इससे यह भी क्या व्यासजीकी मनोकल्पना है और क्या सारे खोक उन्हीं-के न्वे हुए हैं ?

उपर्युक्त प्रश्नोंका क्रमशः उत्तर इसप्रकार है-

- (१) भगवान्के निश्वासरूप वेदका अंग होनेसे उपनिषद् भी भगवान्के ही अनादि और निस्य उपदेश माने गये हैं। उनके आश्रयको कोई बात नहीं, भगवान्ने संसारमें उनकी विशेष मिंदिमा बढ़ानेके लिये ही उनका प्रयोग किया। इसके मित्रा उपनिषद्की भाषा और वर्णनशैली जिल्ल होनेसे उनको अधिकांश लोग समझनेमें भी असमर्थ हैं, इसलिये लोक-कल्याणार्य भगवान्ने उपनिषदोंका सार निकालकर गीतारूपी अमृतका दोहन किया। वास्तवमें उपनिषद् और गीता एक ही वस्तु है।
  - (२) आजकलके लोगोंके साथ अर्जुनकी तुल्ना नहीं की जा सकती। अर्जुन, तो महान् श्रद्धासम्पन्न परम विश्वासी प्रिय भक्त थे। भगवान्ने स्वयं श्रीमुखसे स्वीकार किया है—

'भकोऽसि में सखा चेति' 'इष्टोऽसि में इढमिति' 'मियोऽसि में'

'तू मेरा मक्त है, मित्र है, दढ़ इष्ट है, प्रिय है, आदि । ऐसे अपने प्रिय सखा अर्जुनके प्रेमके कारण ही मगवान् सदा उसके साथ रहे, यहाँतक कि उसके रथके घोड़े स्वयं हाँके । आजके भक्तोंकी पुकारसे तो भगवान् पूजामें भी नहीं आते । अतएव यह नहीं मानना चाहिये कि अर्जुन श्रद्धालु नहीं था । भगवान्ने शब्द-प्रमाण तो वेदोंकी सार्यकता और उनका आदर बढ़ानेके लिये दिया । विश्वरूप दर्शन करानेमें तो अर्जुनकी श्रद्धां प्रभान है ही । गीताके दशम अध्यायमें अर्जुनने जो कुछ कहा है वही उसकी श्रद्धाका पूरा प्रमाण है । अर्जुन कहता है——

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्।
पुरुषं शाध्वतं दिन्यमादिदेवमजं विसुम्॥
सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव।
न हि ते भगवन्त्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः॥
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम।
भूतभावन भूतेश देवदेव जगरपते॥

'आप परमत्रहा, परमधाम और परमपित्र हैं, सनातन, दिन्य पुरुष एवं देवोंके भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वन्यापी हैं, हे केशव! आप मेरे प्रति जो कुछ भी कहते हैं, उस समस्तको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवन्! आपके छीछामय स्वरूपको न दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। हे भूतोंके उत्पन्न करनेवाले, हे भूतोंके ईश्वर, हे देवोंके देव, हे जगत्के स्वामी, हे पुरुषोत्तम! आप स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं।'

इन शब्दोंने अर्जुनकी श्रद्धा छलकी पड़ती है। इसप्रकार भगवानकी नहिनाको जानने और वखाननेवाला अर्जुन जव (एकादश अध्यायमें ) यह प्रार्थना करता है कि 'नाय! आप अपनेको जैसा कहते हैं ( यानी दशम अध्यायमें जैसा कह आये हैं ) ठीक वैसे ही हैं, परन्तु हे पुरुषोत्तम ! मैं आपके ज्ञान, ऐसर्य, शक्ति, वल, वीर्च और तेजयुक्त रूपको प्रत्यक्ष देखना' चाहता हूँ--'द्रप्टुमिच्छामि ते रूपम्' अर्जुन परम विश्वासी था, भगवानके प्रभावको जानता और मानता या । इसीलिये भगवान्को परन दयासे उनके दिव्य विराट्रूपके दर्शन करना चाहता है, भक्तकी इच्छा पूर्ण करना मगवान्की बान है इसल्यि भगवान्ने क्या करके उसे विश्वरूप दिखलाया। यह विश्वरूप श्रदासे हो दिखाया गया, श्रद्धा या विस्त्रास करवानेके हेतुसे नहीं । भगवान्ने स्थ्यं हां कहा है कि 'अनन्य मक्तके सिवा किसी दूसरेको यह रूप में नहीं दिखा सकता। मेरा यह स्वरूप वेदाच्ययन, • वइ, दान, किया और उत्र तपेंसे नहीं दीख सकता।' इससे यह सिद्ध है कि अर्डुन परन श्रद्धाल, भगवत्परायण और महान् भक्त था। मगवान्ने अनन्य-मक्तिका स्वरूप और फल यह वतलाया है---

मत्कर्मक्रन्मत्परमो मञ्ज्ञकः सङ्गवर्जितः। मिर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ 'हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये, सव कुछ मेरा . समक्षता हुआ—यह, दान और तप आदि सम्पूर्ण कर्तन्य- कर्मोको करनेवाला है और मेरे परायण है, अर्थात् मुझको परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्तिके लिये तत्पर है तथा मेरा मक्त है अर्थात् मेरे नाम, गुण, प्रमाव और रहस्यके श्रवण, मनन, ध्यान और पठन-पाठनका प्रेमसिहत निष्काम-भावसे निरन्तर अभ्यास करनेवाला है और आसक्तिरहित है अर्थात् स्त्री, पुत्र और धनादि सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थों से स्मेहरहित है और सम्पूर्ण भूत-प्राणियों में वैरभावसे रहित है ऐसा वह अनन्यभक्तिवाला पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है।

(३) अर्जुनने 'निष्काम कर्मयोगसहित शरणागितरूप भाक्ति' को ही अपने लिये प्रधान उपदेश समझकर उसीका विशेष समरण रक्खा था। मगवान्के कथनानुसार इसीको 'सर्वगुहातम' माना था। ज्ञानके उपदेशको शरणागितकी अपेक्षा गौण समझकर उसकी इतनी परवा नहीं की थी। इस प्रसंगमें भी अर्जुन उस 'सर्वगुह्यतम' शरणागितके लिये कुछ नहीं पूछता। यह तत्त्वज्ञान्त तो उसे समरणं ही है। इसीलिये भगवान्ने भी उससे कहा कि मैंने उस समय तुन्हें 'गुह्य' सनातन ज्ञान सुनाया था (श्रावितस्त्वं मथा 'गुह्यं' ज्ञापितश्च सनातनम्। महाभारत अश्व०१६। १९)। इस 'गुह्यं' शब्दसे भी यही सिद्ध होता है। उल्हना देनेके बाद मगवान्ने अर्जुनको जो कुछ सुनाया, उसमें भी गीताकी माँति निष्काम कर्मयोग और शरणागितिके सम्बन्ध-

में कुछ नहीं कहा। केवल वहीं ज्ञानभाग सुनाया, जिसको कि अर्जुन भूल गया या।

(४) भगवान्के अपनेको असमर्थ बतलानेका यह अर्थ नहीं कि आप उस ज्ञानको पुन: सुना नहीं सकते ये या वे उसको भूछ गये थे। सिंदानन्द्वन भगवान्के छिये ऐसी कल्पना करना सर्वथा अनुचित है। भगवान्के कहनेका अभिप्राय ज्ञानयोगका सम्मान बढ़ाना है। गुरु अपने शिप्यसे कहता है कि 'तुझको मैंने बड़ा ऊँचा उपदेश दिया था, उसे तूने याद नहीं रक्खा। आत्मज्ञानका उपदेश कोई वा बारू बात नहीं है जो जब चोहे तभी कह दी जाय' इस-प्रकार यहाँ 'असमर्थता' का अर्थ यही है, मैं इतनी ऊँची बात इस तरह लापरवाही रखनेवालेको नहीं कह सकता। उदालक, द्वीचि, सत्यकाम आदि ऋषियोंका ब्रह्मविद्याके सम्बन्धमें एक ही बार कहना माना जाता है। ब्रह्मविद्या एक ऐसी बस्तु है जो एक ही बार पात्रके प्रति कहनी पड़ती है. दुवारा नहीं । इसीछिये भगवान् कहते हैं कि 'ब्रह्मविद्याका उपदेश तुमने मुखा दिया, यह वड़ी भूछ की।' इसके बाद अर्जुनकी तीव इच्छा देखकर भगवान्ने पुनः ब्रह्मविद्याका उपदेश किया । भगवान् न जानते तो उपदेश कैसे करते ? 'योगपुक्त' का अर्थ यही है कि 'उस समय भैने बहुत मन लगाकर तुमको वह ज्ञान सुनाया या। इससे अर्जुनको एक तरहकी धमकी भी दी गयी कि भैं बार-बार वैसे मन लगाकर तुमसे नहीं कह सकता, इतना निकम्मा नहीं हैं जो बार-बार तुमसे कहूँ और तुम उसे फिर मुखा दो । तुम-सरीखे पुरुषके लिये ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करना पिनत्र महाविद्याका तिरस्कार करना है।' यहाँ भगवान्ने अर्जुनके बहाने सबको शिक्षा दी है कि महाविद्याको बड़े ध्यानसे सुनना चाहिये और बक्ताको भी उसका ऐसे अधिकारी पुरुषके प्रति कथन करना चाहिये जो सुननेके साथ ही उसे धारण कर ले।

यद्यपि अर्जुन ब्रह्मविद्याका अधिकारी नहीं था, निष्काम कर्मयोगयुक्त शरणागितका अधिकारी था, इसीसे उसे 'सर्वगृद्धतम' शरणागितका ही अन्तिम उपदेश दिया गया या तथापि भगवान्का यह उल्ह्ना देना तो सार्थक ही था कि तुम मेरी कही हुई बांतों-को क्यों भूंल गये। शरणागतको अपने इष्टकी बात कभी नहीं मूलना चाहिये। परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि ज्ञानका अधिकार ऊँची श्रेणीका है और निष्कामकर्मयोगयुक्त शरणागित भक्तिका नीची श्रेणीका। जब दोनोंका फल एक है तब इनमें कोई भी छोटा-बड़ा नहीं है। अर्जुन कर्मी और भक्त था, अतः उसके छिये वही मार्ग उपयुक्त था।

(५) भगवान् सब सुना सकते थे, यह बात ऊपरके विवेचनसे सिद्ध है। भगवान् व्यास महान् योगी थे, उन्होंने योग- यलसे जारी याने जानकर सुना दी ! जिनकी योगशक्तिसे सञ्जय दिल्यद्वित्य प्राप्त करनेगे समर्थ हो गया, उनके लिये यह कौन दुध यात थी !

(६) ज्यासजीके कहनेका मतलव यह है कि उन्होंने चुन्ह तो संवाद क्यों-के-स्यों रख दिये, कुछ संवादोंको संग्रह करें जनों भना दिया। भगवान्ने अर्जुनको जो उपदेश दिया या उसमेंसे बहुत-से रलोक तो क्यों-के-स्यों रख दिये गये, कुछ गय भागके पच बना दिये और कुछ इतिहास कहा। दुर्योधन, सज्जय, अर्जुन और घृतराष्ट्र आदिकी दशाका वर्णन व्यासजीकी रचना है। इससे यह नहीं मानना चाहिये कि यह मनोकिल्पत उपन्यासमात्र है। वास्तवमें व्यासजीने अपने योगबलसे सारी वार्ते जानकर ही सखा इतिहास लिखा है।

खुदक तथा प्रकाशक-धनस्यामदास, गीताप्रेस, गोरसपुर ।

## छन्द-विवरण

| छन्दका नाम                          | इन्द्रका नाम      अध्याय |                        | कुल सं०    |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| इन्द्रवद्रा रहोक १०                 | ś                        | 3, 7,8                 | ş          |
| •••                                 | =                        | २≈                     | . 8        |
| ***                                 | \$                       | २०                     | \$         |
| •••                                 | 55                       | २०, २२, २७, ३०         | 8          |
|                                     | 98                       | <i>र</i> , इर          | ą          |
| उपेन्द्रवज्ञा श्लोक ४               | 33                       | s=, २=, २१, ४१         | 5          |
| उपनाति श्लोक ३७                     | ź                        | १, ६, ८, २०, २२, ७०    | Ę          |
| •••                                 | =                        | €, 50, 59              | 3          |
| •••                                 |                          | 58                     | 3          |
| •••                                 | 5 5                      | ११, १६, १७, १६, २१     | źß         |
| ÷                                   |                          | २३, २४, २४, २६, ३१     |            |
|                                     |                          | ३२, ३३, ३४, ३६, ३६     |            |
|                                     |                          | ४०, ४१, ४२, ४३, ४६     |            |
|                                     |                          | १७, १८, १६, १०         |            |
| •••                                 | 38                       | ₹, ₹, ೪                | <b>ર</b> . |
| विपरीतपूर्वा रलोक ४                 | 99                       | ३५, ३७, ३६, ४८         | S          |
| क्र <b>नुष्</b> ष स्रोक ६४ <b>१</b> |                          | सम्पूर्ण ६= ऋष्यायोंमे | £84        |
|                                     |                          |                        | ==         |
| 10.00                               |                          |                        |            |

## नयी पुस्तकें

| श्रीमद्भगवद्गीता                 | सटीक सचि     | त्र ॥≤) | प्रेम-योग             | •••    | 21)   |
|----------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------|-------|
| सनिरुद                           | ***          | m=)     | ·स <del>जिल्द</del> · | •••    | 311)  |
| श्रीमद्भगवद्गीता र               | प्रदीक 🕟     | II)     | गीतामं भक्ति-योग      | ***    | 1-)   |
| सजिल्द                           | ***          | 11=)    | भजन-संग्रह हितीय-     | भाग    | =)    |
| श्रीमद्भगवद्गीता र               | हो पन्नोंमें | -)      | श्रुतिकी टेर          | •••    | 1)    |
| श्रीमद्भगवद्गीता(                | गुजराती टी   | ন)গ।)   | भागवतस्त्र प्रह्लाद   | •••    | 1)    |
| श्रीसद्भगवद्गीता (बंगला टीका) १) |              |         | सजिल्द                | •••    | 21)   |
| सजिल्द                           | `            | 91)     | विनय-पत्रिका          | •••    | 1)    |
| गीता-सूची, २०                    | ०० गीतात्र   | का      | सनिएद                 | •••    | 31)   |
| परिचय                            | ***          | n)      | भक्त-वालक             | •••    | 1-)   |
| तत्त्व-चिन्तामणि                 | (सचित्र)     | 111-)   | भक्त-नारी             | •••    | 1-)   |
| सजिल्द                           |              | (8)     | भक्त-पञ्चरत           | •••    | 1-)   |
| गीतोक्त सांख्ययो                 | या भौत जिल   | '       | चित्रकृटकी भांकी      | •••    | =)    |
| कर्मयोग                          | •••          |         | स्वामी मगनान्द्रजीव   | नी जीव | नी    |
|                                  |              | -)11    | श्रौर उनके पद         | •••    | -)    |
| श्रीमद्भगवद्गीताके               | कुछ नान      | न-      | सप्त-महात्रत          | •••    | -)    |
| योग्य विषय                       | •••          | -)      | श्राचार्यके सदुपदेश   | •••    | -)    |
| श्रीमद्भगवद्गीताक                | । सूच्म-विष  | य -)।   | सेवाके मन्त्र         | •••    | )11   |
| साधन-पथ                          | •••          | =)n     | गोपालसहस्रनाम -       | )। सनि | ाएद 🕬 |
| दिन्य-सन्देश                     | •••          | )1      | गीतांक                | •••    | રાા≓) |
|                                  |              |         | पता <b>-गीता</b> प्रे | स, गो  | रखपुर |